## सोहन काव्य-कथा मंजरी

भाग ९

5

प्रकाशक: श्री भ्वे. स्था. जैन स्वाध्यायी संघ गुलावपुरा-३११०२१ (राज.) रचनाकार: स्वाध्याय-शिरोमिण, ध्राचार्यप्रवर श्रद्धेय सोहनलालजी म. सा. सोहन काव्य कथा मंजरीभाग ९सोलह चरित्रों का संग्रह

रचनाकार :श्राचार्यप्रवर, श्रद्धेय,गुरुवर्य श्री सोहनलालजी म. सा.

ा सम्पादक:
डॉ. शशिकर 'खटका राजस्थानी'
एम.ए. पी-एच.डी.

☐ प्रथम संस्करण श्रगस्त १९९६

मूल्य :लागत मूल्य १६ रुपये

श्रर्थ सीजन्य :श्रीमान् शोभागमलजी सा. संचेती लीडी (श्रजमेर)

मुद्रक: मंगल मुद्रगालय महावीर सिकल, गंज, श्रजमेर फोन: २३६२६/३०३२६

प्रकाशक:
श्री एवे. स्या. जैन स्वाध्यायी संघ गुलावपुरा (राज.)

#### प्रकाशकीय

साहित्य की विधाश्रों में कथा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि स्वयं मानव-सृष्टि। जब दो व्यक्ति मिलते हैं एवं परस्पर कुशल-क्षेम के समाचार पूछते हैं, तब वे प्रपनी कहानी ही कहते हैं या सुनाते हैं। यही कहानी का उद्गम स्रोत है।

तब से म्रब तक इस कहानी ने एक लम्बी दूरी की यात्रा तय की है। कथा से कहानी, फिर लघुकथा व बोधकथा के रूप में विकसित होकर म्रव वह म्र-कहानी की सीमा को स्पर्श करने लगी है।

किसी भी श्रायु के व्यक्ति के लिए कहानी सुनना या पढ़ना श्रानन्ददायक होता है। श्रपने देश में ही दादी-नानी के द्वारा कहानी कहने-सुनने की परम्परा चली श्रा रही है। शिक्षितों श्रीर श्रशिक्षितों में समान रूप से कहानी की विधा लोकप्रिय है। विविध घटनाक्रम के साथ संजोए गए पात्रों के गितमान जीवन के माध्यम से मानो पाठक श्रपने ही जीवन की कहानी पढ़ता है। वह घटना भी श्रपनी बात कहकर पाठक के मन में निराकार रूप से पैठकर उसे श्रान्दोलित करती रहती है श्रतः उसकी श्रनुगू ज तो लम्बे समय तक सुनाई पड़ती रहती है। इस प्रकार कहानी जीवन से जुड़कर जीवन मूल्यों की समृद्धि का माध्यम बनती है।

कथा का मूल ब्राधार घटना का चमत्कार होता है तथा घटना-चमत्कार किसी धार्मिक, नैतिक या साहसिक मूल्य की स्थापना करता है। स्रित प्राचीनकाल में लिखी गई पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी स्रादि की कथाएं नीति की शिक्षा प्रदान करने वाली रही हैं जिससे व्यक्ति व समाज के जीवन को एक दिशा मिली है। इनमें विश्वित व्यक्ति एकाकी न होकर सम्पूर्ण समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होता है इसलिए पाठक उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर पाते हैं। यद्यपि कथा का प्रस्थान बिन्दु व्यक्ति है किन्तु गन्तव्य तो समाज ही होता है।

इस कथा-शिल्प के साथ यदि काव्यात्मकता का भी मधुर मेल हो जाय तो सोने में सुगन्ध थ्रा जाती है गेयत्व का मेल होने के कारगा, माधुर्य में ध्रभिवृद्धि होने से उसकी प्रभावशीलता द्विगुगित होकर पाठक के मन पर स्थायी श्रसर कर जाती है।

प्रस्तुत काव्यात्मक कथा-संकलन के कथाशित्पी विद्वद्वरेण्य, परमश्रेष्ठ, मधुरवक्ता आशुकवि प्राचार्यप्रवर, गुरुवर्य श्री सोहनलालजी म. सा. एक ऐसे ही प्रमर कथाकार हैं जिन्होंने श्रपनी कथाश्रों के माध्यम से तर्कजाल की भांति उलभे हुए मनुष्य के मन की समस्याश्रों को सुलभाया है, सांसारिक व्यामोह से उसे मुक्तकर मानवीय संवेदनाश्रों की अनुभूति से उसे सम्पन्न बनाया है श्रीर इस प्रकार स्वस्थ, श्रनासक्त एवं समप्ति व्यक्ति का तथा शुद्ध श्राचार वाले समाज का निर्माण किया है।

वि. सं. २०४४ का वर्ष श्री स्वाध्यायी संघ के श्राद्य-संस्थापक, राजस्थान-केसरी, श्रद्धेय गुरुवर्य श्री पन्नालालजी म.सा. का जन्मशती वर्ष था। इसी समय, हमारी श्रास्था के केन्द्र स्वाध्याय-शिरोमिणि श्रद्धेय गुरुवर्य श्राचार्य श्री सोहनलालजी म.सा. ने श्रपने जीवन के ७७वें वसन्त में प्रवेश कर श्रपने महिमा-मंडित जीवन से हमें गौरवान्वित किया है। इसी वर्ष पूज्य गुरुवर्य द्वारा समुपदिष्ट श्री श्वे. स्था. जैन स्वाध्यायी संघ गुलाबपुरा ने भी श्रपनी स्थापना के ४० वर्ष पूरे किए हैं। इस प्रकार यह त्रिवेगी-संगम हम सभी के लिए परम हर्ष का विषय रहा है।

पूज्य गुरुदेव के अनुयायी भक्तों की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि उनके अब तक के प्रकाशित व अप्रकाशित काव्यात्मक कथानकों को—जो लगभग ३०० से भी अधिक हैं—कमशः प्रकाशित कराया जाय ताकि पाठक उनसे समुचित लाभ उठा सकें एवं साहित्य के अनुसंधित्सुओं के लिए भी पथचिह्न बन सकें। वर्तमान दूषित वातावरण में युवकों को सत्साहित्य उपलब्ध नहीं होने से वे घटिया एवं चरित्रहन्ता साहित्य पढ़कर अपना समय नष्ट करते हैं। उन्हें भी व्यवहार व धर्मनीतिपरक साहित्य सुलभ कराना भी इसका एक उद्देश्य रहा है।

इसी भावना के ग्रनुसार पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा रचित कथानकों को क्रमशः प्रकाशित करने की योजना बनी । इस योजनान्तर्गत सोहन काव्य कथा मंजरी के प्रभाग श्रव तक प्रकाशित हो चुके हैं । जिन्हें सुधी पाठकों ने एवं सन्त-सितयों व स्वाध्यायी बन्धुश्रों ने काफी सराहा है । इसका यह नवम् पुष्प पाठकों को समर्पित करते हुए परम हर्ष है ।

इस संकलन को संपादित कर तैयार करने में हमें किववर श्री डॉ. शशिकर 'खटका राजस्थानी' का पूरा-पूरा सहयोग मिला है। इसके लिए उनके प्रति हम हृदय से श्राभार प्रकट करते हैं। डॉ. शशिकर जी स्वयं एक सिद्धहस्त किव हैं। राजस्थान में प्रतिरिक्त सुदूर दक्षिण प्रदेश में भी पहुँचकर आपने श्रपनी किवताश्रों का रसास्वादन कराया है। विजयनगर निवासी होने के कारण श्रद्धेय गुरुदेव श्री के निकट रहकर उनके श्रन्तर को देखने—समभने का श्रापको सदैव श्रवसर मिलता रहा है इसलिए श्रापके सम्पादन में स्वाभाविकता है, भाव सौन्दर्य की सुरक्षा श्रापने बखूवी की है। श्रापके सम्पादन-कौशल के प्रति हादिक स्नेह युक्त श्राभार।

इसका प्रकाशन श्रीमान् शोभागमलजी सा. संचेती लीडी निवासी (जिला प्रजमेर) के श्रर्थ सौजन्य से संभव हो सका है उनके प्रति भी मैं हार्दिक फ़ृतज्ञता प्रकट करता हूं। प्रापकी उत्कृष्ट गुरुभक्ति एवं जिन शासन-सेवा की श्रनुकरणीय भावना के प्रति हार्दिक श्राभार।

श्राशा है पाठकगरा इस काव्य कथामाला से लाभ प्राप्तकर जीवन में नैतिकता

विकसित कर सकेंगे, इसी विश्वास से—

गुलावपुरा दि. १ श्रगस्त १९९६ े नेमीचन्द खाविया मंत्री श्री श्वे. स्था. जैन स्वाठ्यायी संध गुलाबपुरा

#### धर्मप्रेमी, सुश्रावक श्रीमात् शोक्षागमलजी न्हा. संचेती



श्रीमान् लादूलालजी सा. संचेती के सुपृत्र श्रीमान् गोभागमलजी ना. संचेती धार्मिक निष्ठालान आदर्ग सुधावक थे। 25 वर्षों से भी शब्धि समय तर आप अपने ग्राम लीड़ी में सरपंच के पद पर रहे एवं गांद के चतुर्मुंकी विकास

#### आमुख

मनीषियों ने किवता को जीवन की व्याख्या कहा है यह सत् की प्रेरणा प्रदान करने में सक्षम होती है। मानव जन्म से कभी बुरा नहीं होता। सांसारिक वातावरण में श्राकर ही वह श्रच्छा बुरा बनता है। मानव की भावना सदेव सदाचार, सद्धमं एवं सुप्रवृत्तियों की श्रोर श्रग्रसर होती है। श्रनाचार, श्रधमं एवं दुष्प्रवृत्तियों से उसे घृणा होती है। स्वार्थ, लोभ, मोह के जाल में फँसकर वह श्रवगुणों की छाँव में जीने लगता है। किवता एक ऐसा दीपक है जो मानव को सत् का साक्षात्कार कराती है। श्रसत्-अंधकार के श्रघ में फंसा जीव सत् के उजाले को देख नहीं पाता। यदि उसे एक पल के लिए ही जीवन में उजाला मिल जाये तो उसके सहारे जीव मुक्ति की राह जान लेता है। वह सत् से परिचित होकर उसकी तलाश में निर्भय होकर चल देता है, भोग के पीछे छुपी भयानकता को पहचान कर योग मार्ग की श्रोर वह श्रग्रसर हो जाता है।

सन्तों का जीवन सदैव भोग से हटकर योग की छोर बढ़ता है। सच्चे सुख को समक्त करके योगी संसार को भी उसी छोर छाग्रसर करने की प्ररेगा प्रदान करते रहे हैं। वे सभी को छासत् से सत्, छाशिव से शिव, छासुन्दर से सुन्दर, अंधकार से उजाले की छोर लाने हेतु जीवन पर्यन्त संघर्ष करते हैं। छाज मानवीय जीवन मूल्यों का निरन्तर पतन होता जा रहा है। सन्तों, साहित्यकारों एवं समाजसेवियों के समक्ष बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुछा है कि क्या किया जाये ? मांभी तूफान को देखकर स्वयं नीका से नहीं कूदता बल्कि वह कूल की छोर बढ़ने के प्रयास तेज करने लगता है। यही स्थित छाज समाज एवं राष्ट् के कर्णधारों के सामने हैं।

ष्राचार्य श्री सोहनलाल जी म. स्थानकवासी जैन परम्परा के मूर्धन्य-मनीपी सन्त हैं। धर्म, समाज एवं राष्ट्र के प्रति श्रपने उत्तरदायित्व को उन्होंने श्रच्छी तरह श्रनुभव करके उसका निर्वाह कर रहे हैं। संत के साथ-साथ साहित्यकार होने से उन्होंने जितना परम्पराश्रों का निर्वाह किया उतना ही वर्तमान का भी सहदयता से सम्मान किया है। समाज एवं राष्ट्र की बदलती हुई स्थिति को देखकर उनका किव हृदय कराह उठता है। कलम सद्प्रेरणा प्रदान करने वाल शब्द उगलने लगती है। श्रतीत की श्रच्छाई को वर्तमान यदि स्वीकार ले तो भविष्य श्रवश्य सुनहरा बनता है। यही भावना प्राचाय श्री की सदैव रही है। श्राप लोक संत हैं लोक भाषा व लोक संगीत के प्रति श्राप श्री की सदैव श्रभिरुचि रही है। जो विचारों से भावना से एवं वेशभूषा ने सरल एवं महज हैं, वे भला श्रपनी भाषा में दुरूहता कैसे स्वीकारेंगे। श्रापके शब्दों में पाण्डित्य का बोम्स

नहीं विल्क प्रेम भरी प्रभु की प्रार्थना है, तर्क वितर्क से हटकर जीवनानुभूति की सुनहरी रिष्मयां हैं। श्राप धर्म गुरु के साथ-साथ सद्गुरु भी हैं। त्याग के पथ पर चलते हुए युग को दिशा बोध देने में श्राप श्रहिनश संलग्न हैं।

कहानी बालक, युवा एवं वृद्ध सभी को प्रिय लगती है। हमारा प्राचीन साहित्य काव्य में ही लिखा गया है। काव्य जब दुरुह लगने लगा तो गद्य ने प्रपने पाँव पसारने शुरू कर दिये। घ्राचार्य श्री ने प्राचीन एवं घ्रवीचीन की बोध परक कथा-कहानी को काव्य का स्वरूप देने का घ्लाघनीय प्रयत्न किया है। घ्राप घ्राशुकवि हैं। जन भाषा के शब्दों को लोक संगीत की शैली में उतारकर नवीन ढंग से प्रस्तुत कर घ्राप द्वारा भारतीय वाङ्मय में जो ग्रभिवृद्धि हुई वह वन्दनीय है।

सोहन काव्य कथा मञ्जरी का श्रवलोकन एवं श्रध्ययन करके मेरे श्रन्तर को सुकून मिला है। राजस्थानी लोक संगीत में लावणी एक प्रसिद्ध राग है। उसी के ऊपर विभिन्न छोटी-बड़ी कथा थों को काव्य में परिएात कर हिन्दी की महती सेवा श्राचार्य प्रवर ने की है। प्रस्तुत कृति की कथाएं भले ही प्राचीन हैं मगर किव का समग्र ध्यान वर्तमान को भूल नहीं पाता। किव का मूल उद्देश्य वर्तमान को सुधारना है। सरल-सुबोध शेली में रचित ये काव्य कथाएं पाठक के गले में सहज ही उतरती जाती हैं। जन सामान्य की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने वाला किव ही लोक मान्य किव वन सकता है। श्राचार्य श्री स्वयं में सौ प्रतिशत लोक किव हैं। बोलचाल की भाषा होने के कारण काव्य में हिन्दी व राजस्थानी के साथ-साथ उदू शब्दों का भी सहज प्रयोग मिल जाता है। ऐसा लगता है किव ने किवता बनाई नहीं विल्क सागर से मोती के समान निकली है, यही कारण है कि काव्य में नजूमी, नजर, गजब, बदसूरत, जुल्म, हमददीं, गद्दारी जैसे शब्द सहज में ही धा गये हैं। काव्य के धनुरूप काव्य कथा थों में मुहावरों का प्रयोग भी कहीं-कहीं दिखाई देता है। पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर श्रावश्यकता होने पर प्राचीन संस्कृत श्लोक भी कथा थों में श्राये हैं लेकिन उनसे काव्य कथा के भागे बढ़ने में कोई वाधा नहीं श्राई है।

किव युग सत्य से आँखें नहीं मीचता। वर्तमान युग में नशाखोरी की आदत समाज को पतन के गर्त में गिरा रही है। किव ने लिखा है—

नशा नाश को दे धावाज बुलाये। नशा खोर का भाग्य वदल ना पाये।

निरक्षरता मानव के लिए श्रभिशाप है, यह जानकर लिखा है--

मनपढ़ मानव पणुवत् जीवन जीता। घूँट जहर का रह रह करके पीता। राजकुमारी चन्द्रमुखी समाज में ज्ञान का प्रचार करने हेतु स्वयं लोगों को पढ़ाती है—

अनपढ़ लोगों को घर में बैठ पढ़ाये। जीवन की महत्ता उनको नित्य वताये।।

युद्ध को मानवता का सबसे बड़ा खतरा मानते हुए कवि ने लिखा है -

जन धन का विनाश युद्ध में होता। पिता मरे तो पुत्र हमेशा रोता।।

श्राज के बिगड़ते हुए पर्यावरण प्रदूषणा के प्रति भी किव सजग है। वढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नगरों का जीवन नारकीय होता जा रहा है। किव चन्द्रमुखी के माध्यम से वन्य जीवन के लिए कहता है—

> भीड़भाड़ से दूर वृक्षों की छाया। वन का वातावरण मुभे तो भाया।।

काव्य मञ्जरी की सभी कथाएँ जहाँ एक ग्रोर रोचकता को समेटे हुए हैं वहीं उसमें प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य, भाईचारा समाज सेवा का महान् सन्देश है। प्रत्येक कथा कोई न कोई संदेश देकर पाठक को सोचने के लिए विवश करती है। काव्य मञ्जरी की सोरभ श्रन्तर को श्रन्दर तक सुवासित करने में सक्षम है। श्राचार्य श्री के काव्य कथा सरोवर की उमियों से स्वयं को भिगोकर मन धन्य धन्य हो उठा है। श्रन्त में मेरा कवि मन बोल उठता है—

मानव भव को पाकर के मन को नित चैतन्य किया।

प्राचार्य श्री तुमने श्रपने जीवन को हाँ धन्य किया।

काव्य कथा की मञ्जरियों से सौरभ चहुँ दिश फैली,

कलम उठा है महामुनि सचमुच मिस को पुण्य दिया।।

२० मई १९९६ किव कुटीर विजयनगर (भ्रजमेर) डॉ. शशिकर 'खटका राजस्थानी' एम.ए., पी.एच. टी.

### अनुक्रमणिका

| ₹•        | धूप-छाँव            | 8          |
|-----------|---------------------|------------|
| २.        | महा उपकारी          | 86         |
| ₹.        | मुक्ति का मार्ग     | ५१         |
| ٧.        | स्वार्थी संसार      | ă ă        |
| ሂ.        | बुद्धि-वल           | ĘĄ         |
| Ę.        | बुद्धि की महिमा     | ६६         |
| <b>७.</b> | वाक् चातुरी         | ७०         |
| <b>5.</b> | मुक्ति की श्रोर     | ७४         |
| <b>९.</b> | दरवाजा क्यों ?      | <b>6</b> = |
| 0.        | मिश्र दृष्टि        | 52         |
| ٧ -       | मन के मनसूवे        | 58         |
| १२-       | पाप छिपाये ना छिपें | 59         |
| ₹-        | सोना मत रे भाई      | ९०         |
| १४.       | प्रविद्या           | ९४         |
| ሂ.        | श्रमली धौर नकली     | ९=         |
| ۶.        | सपना है संसार       | १०१        |



# १ धूप-छाँव

[ तर्ज : लावगाी ]

यह चरित्र रसीला पढ़ो-सुनो नर नारी। कर्मी की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ष्रादर्शनगर का राज्य बड़ा ही भारी। नुप विक्रम करता राज्य महागुराधारी। न्याय नीति में चतुर बहुत उपकारी। लगती उसको प्रजा प्रागा से प्यारी। कार्यं प्रजा के लिए करे हितकारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १।। महारानी विमला भी पतिव्रत की घारी। नित चले पति की श्राज्ञा के श्रनुसारी। पति हित का वह ध्यान रखे हर बारी। मित भाषी के संग मधुर व्यवहारी। षट्गुरा धारक उत्तम कुल की नारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। २।। प्रथम पुत्र है चन्द्रसेन प्रियकारी। विनयवान विद्वान महा गुराधारी। मात-तात को लगता वल्लभकारी। रहे सेवा में बनकर श्राज्ञाकारी। दीन-दु:खी के खातिर करुणाधारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ३ ॥ रणसिंह नाम का पुत्र दूसरा पाया। स्वभाव राक्षसी वैसी उसकी काया। चलता उल्टी चाल नशा था छाया। रचता केवल उसको प्रपना खाया। कर जान स्वभाव डरे नर-नारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ४।।

सुबुद्धि मंत्री राज काज का ज्ञाता।
जन हित में वह नृप का राज चलाता।
निज को जनता का सेवक बतलाता।
सेवक सोचे बात प्रजा हितकारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। प्र।।

महाराजा ने निज दरबार लगाया।
मंत्री से प्रपने मन का भाव बताया।
कलाकारों को जाये यहाँ बुलाया।
मंत्री पा प्रादेश बहुत हर्षाया।
महाराज ग्रापने उत्तम बात विचारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ६।।

हुई घोषगा कलाकार हर्षाये। ले ले कर ग्रंपनी कला महल में श्राये। सब ग्रंपनी अंगुली दाँतों तले दबाये। वे श्रंब तक ऐसी कला देख ना पाये। लगी प्रदर्शनी सबने कला निहारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ७।।

कलाकार इक मोम भ्रम्व था लाया। जिसने भी देखा उसको वहुत सराया। राजा ने देखा तो वह भी चकराया। समभके भ्रसली पास चला में भ्राया। देख कला को हर्ष मुभे है भारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। पा

कलाकार तुम श्रपना नाम बताश्रो।
पुरुस्कार भी लेकर पहला जाश्रो।
बुद्धि प्रकाश कह करके मुभ्ने बुलाश्रो।
मोम श्रथ्व के गुगा भी जान श्रव जाश्रो।
उड़ सकता है यह नम के मभारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९।।

वैठ श्रम्ब पर कीली यह दवाये।
श्रम्बारोही उड़ा गगन में जाये।
जिधर मोड़ दो यह उधर मुड जाये।
जिधर पर हमको यह पहुँचाये।
जब चाहें तब इसको लेय उतारी।
कार्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १०॥

सुबह सुबह नित कंवर भ्रमण को जाये।
मुनिवृन्द के दर्शन वन में पाये।
छूकर के उनके चरण हृदय हर्षाये।
मेरे जीवन को मुनिवर सफल बनाये।
पंथ भ्रहिंसा का है उत्तम कारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ११।।

जपो नित्य नवकार मुनि फरमाये। म्राई विपदा इससे है टल जाये। मंत्र प्रभा से सभी सुखी बन जाये। दैहिक-दैविक कष्ट सभी विरलाये। गुद्ध भाव से जपो मंत्र सुखकारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १२।।

श्रद्धा से मुनि की बात कँवर ने मानी।
नवकार मंत्र की महिमा उनसे जानी।
गुरु कृपा से सुधरे मम जिन्दगानी।
सत्य - श्रिहंसा से यह बने सुहानी।
वन्दन चरगों में लेवे श्रव स्वीकारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १३।।

चलकर वन से पास पिता के प्राया।
प्रश्व महिमा जान मन में हर्षाया।
करूँ परीक्षरण सच मैंने यदि पाया।
पुरस्कार पाष्रोगे मन का चाया।
करो परीक्षरण प्रश्व की करो सवारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १४।।

चन्द्रसेन ने निज को ग्रश्व चढ़ाया।
संकेत मिला तो उसने कील दवाया।
उड़ने के खातिर भ्रश्व वहाँ लहराया।
कील दबी तो भ्रश्व हवा में भ्राया।
नृपति के मन में खुशी हुई है भारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १५।।

उस कलाकार को लोग खड़े थे घेरे। भ्रव बदल गये हैं भाग्य श्राज तो तेरे। हाँ तात कृपा नित रही यहाँ पर मेरे। लो दूर हट गये सव श्रज्ञान अंधेरे। श्रश्व श्रोर श्रव उसने दृष्टि पसारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १६।।

चन्द्रसेन उड़ चला हवा में जाये।
त्वरित गति से बुद्धि दौड़ा प्राये।
गजब हो गया कैसे हम बतलाये।
क्यों उड़े कँवर जी हमको बिना बताये?
प्राँखों में मेरे छा रही है अंधियारी।
कर्मों की रेखा हरे कभी नहीं टारी।। १७।।

नभ में जाकर कँवर न देय दिखाई।
भूपित के संग मंत्री गया घवराई।
चेहरों पर भय रहा सभी के छाई।
कलाकार की धाँखें भी भर धाई।
हे प्रभु! श्राप ही रखना टेक हमारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १८।।

प्रश्व रोकना मैंने नहीं बताया।
प्रव नया होगा मन मेरा घवराया।
नृप नयनों में घना अंधेरा छाया।
कलाकार को तत्क्षण बन्दी बनाया।
मंत्री-संत्री देने लगे प्रव गारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १९।।

स्रब क्या होगा नहीं समक्त में माये?

बुद्धि बोला-स्रव तो उड़ते जाये।

महाराज नहीं, नभ से नज़र हटाये।

गायद स्राता कंवर उन्हें दिख जाये।

कलाकार ! की तूने यहाँ गहारी।

कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। २०।।

क्षमावान हैं श्राप क्षमा करवायें।

मेरी कुछ नहीं भूल दया फरमायें।

महाराज गरज कर यह सन्देश सुनाये।

कलाकार को बन्दीगृह ले जाये।

वया सोचे सब बुढि गई है मारी?

कर्मों की रेगा टरे कभी नहीं टारी।। २१।।

नृपित ने चहुं फ्रोर दूत दौड़ाये।
पर कोई भी पता नहीं ला पाये।
सागर तक सेवक जा जा करके प्राये।
कहीं कंवर को खोज नहीं वे पाये।
सेना भी कँवर को ढूंढ़ ढूंढ़ है हारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। २२।।

मां की आँखों से अश्रुधार ना टूटे।

मेरे भाग्य क्यों छाज यहाँ पर फूटे।
बिना कँवर के जीवन विष की घूंटें।
वैभव के सब भोग रानी के छूटे।
शोक समुद्र में डूबे तात महतारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। २३।।

बुला नजूमी उसको सब बतलाया।
खोया मेरा कँवर नहीं मिल पाया।
चिन्ता सारी तजें श्राप महाराया।
सकुशल कँवर श्रायेंगे उत्तर श्राया।
तिलभर भी नहीं भूठ दो शंका निवारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। २४।।

हय के ऊपर कँवर उड़ा ही जाये। लेकिन हय को नहीं रोक वह पाये। अपनी भूल पर रह रहकर पछताये। थक करके श्रव तो चूर चूर हो जाये। मेरी बुद्धि गई हाय तव मारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। २४।।

पांवों से एक कील तभी दव जाये।
नभ से गिर कर अश्व हिंदारा पर आये।
आते आते तह से वह टकराये।
भयभीत कँवर था होश नहीं रह पाये।
गिरने से मूर्छा आई उसकी भारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। २६।।

कई दिनों के बाद होश जब श्राया। भव्य कक्ष में पड़ा स्वयं को पाया। इधर उधर देखा तो सिर चकराया। स्थान कीनसा, कैसे मैं यहाँ प्राया। चुपचाप दासी कर रही हवा बेचारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। २७॥

प्रपरिचित ने निज मूर्छा को तोड़ी।
वतलाने को दासी उठकर दौड़ी।
नजर कँवर ने इत उत प्रपनी मोड़ी।
स्मृति होने लगी पूर्व की थोड़ी।
तभी थ्रा गई सन्मुख राजकुमारी।
कर्मों की रेखाटरे कभी नहीं टारी।। २६।।

हम धरती पर गिरे बहुत घवराये।
कोन उठाकर हमें यहाँ पर लाये।
नगर कीनसा ठीक ठीक बतलाये।
नभ से गिरकर कैसे हम बच पाये।
धन्यवाद सुध ली है जिसने हमारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। २९।।

कहां से श्राये कहां श्रापको जाना।
हमें वतायें श्रपना ठीर ठिकाना।
नभ से कैसे हुश्रा धरा पर श्राना।
सहज मिला सेवा का हमें दहाना।
देख श्रापको सिखयां डरी हमारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ३०।।

भ्रमणं हेतु हम गई थी सिखयाँ सारी। उपवन में भ्रावाज हुईं इक भारी। हुश्रा धमाका टूटी वृक्ष की डारी। मूछित सूरत देखी मैंने प्यारी। फटी रह गई श्रांखें वहाँ हमारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ३१।।

सेवक मैंने उसी समय बुलवाये।
उठा के वे ही यहाँ श्रापको लाये।
वैद्यों का उपचार श्राप जब पाये।
सात रोज के बाद होश में श्राये।
मुन केंबर कहे शहसान श्रापका भारी।
कमीं की रेपा टरे कभी नहीं टारी।। ३२।।

काम जल्दी का पड़ा मुभे पछतानो।
चन्द्रसेन मम नाम प्राप यह जानो।
इसी लोक का हूं मुभको पहचानो।
प्रादर्श नगर का कवर मुभे तुम मानो।
भूल हो गई मुभसे सचमुच भारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ३३।।

स्नेह स्रापका भूल नहीं मैं पाऊँ।
याद स्रापकी मन में सदा बसाऊं।
तात-मात के पास लौट फिर जाऊँ।
उनके दर्शन करुँ शान्ति मैं पाऊँ।
मात-पिता को चिन्ता रहे हमारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ३४।।

मात-पिता को भूल श्राप ना पाये। धन्य भाग जिसने तुम से सुत जाये। भाग्यशाली ही पुत्र श्राप सम पाये। देखे तात को हमने वर्ष बिताये। जन्म लेते ही माता स्वर्ग सिधारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ३४।।

टप टप कंवरी भ्रांसू को टपकाये।
चन्द्रसेन बढ़ प्रागे धैर्य बंधाये।
लेता जो भी जन्म एक दिन जाये।
हिम्मत रखकर जीवन सफल बनाये।
स्नेह पिता का भी होता सुखकारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ३६।।

भूत नगर में लोग भूत से फिरते।
बच्चे बूढ़े सभी नशा नित करते।
नन्हें नन्हें शिशु भूख से मरते।
समभ्रदार वेचारे सब ही डरते।
ग्रापस में सब करते मारा मारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ३७।।

कामचोर सब लोग नशा कर भूमे। प्रावारा वनकर सड़कों पर वे घूमे। चरण मंत्री के महाराजा चूमे। वह नशे में महाराजा के लूमे। सेनापित की उतरे नहीं खुमारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ३८॥

नशा नाश को दे म्रावाज बुलाये।
नशा खोर का भाग्य बदल ना पाये।
म्रपने संग पीढ़ी को वह गिराये।
नशा खोर फिर कभी नहीं उठ पाये।
नशाखोर ना बने कभी नर नारी।
कमों की रेखा टरें कभी नहीं टारी।। ३९।।

ष्रादर्श नगर ष्रादर्श राज्य कहलाये।
नशा करे वह दण्ड राज से पाये।
चरस भांग गांजा श्रादि लाया जाये।
लाने का कारण पहले वहां बताये।
भद्य निषेध कानून बना हितकारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ४०॥

सम बांधव पीकर मद्य एक दिन आया।
राज्य नियम ने जेल उसे पहुँचाया।
महाराज ने उसको फिर समभाया।
कुसंगति ने इसको बुरा बनाया।
देख पुत्र को माता हुई दुखियारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ४१।।

राजकुमारी सुनकर के मुस्काये।
ऐसा पावन नगर मुफे दिखलाये।
बात वात में प्रेम वहाँ वढ जाये।
गंधवं विवाह श्रम दोनों वहीं रचाये।
तुम मेरे हो में हूँ श्राज तुम्हारी।
कर्मों की रेखा टरे कभीं नहीं टारी।। ४२।।

वात वात में कँवर यह वतलाये।
नवकार मंत्र में निश दिन घ्यान लगाये।
महामंत्र की महत्ता वह सुनाये।
दुःख इससे काफूर यहां हो जाये।
हो गई हपित सुनकर राजकुमारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ ४३॥

कंवरी ने भी श्रद्धा भाव जगाया।
महामंत्र का उसने ध्यान लगाया।
दिव्य भव्य श्रालोक हृदय में पाया।
श्रज्ञान तिमिर को उसने दूर भगाया।
ध्यान भावना उसने मन में धारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ४४।।

गुप्त बात का भेद यहाँ खुल जाये।
दीवारों के कान गये वतलाये।
नृप कानों में बात पहुँच घ्रव जाये।
पुरुष कीनसा कंवरी महल में घ्राये।
नृप नयनों में फूट पड़ी चिंगारी।
कर्मों की रेखा टरें कभी नहीं टारी।। ४५।।

नशे में नृप ने सेनापित बुलाया।
पड़ता उठता राजमहल में भ्राया।
नृप बोला—क्या तुमने जाम चढ़ाया।
नशा रात का उतर नहीं है पाया।
सुबह सुबह क्यों भ्राई याद हमारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ४६।।

राजकुमारी के महलों में चलना।
इसी वक्त उससे जाकर के मिलना।
कुँवरी हम से करने लगी है छलना।
पुरुष छाया का देखा कुछ ने हिलना।
कुल कलंकिनी का दूं शीश उतारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ४७।।

पुरुष शब्द नृप कानों से टकराया।
कीन है प्रन्दर बाहर से चिल्लाया?
जल्दी खोल कपाट वह भल्लाया।
सेनापति ने धक्का एक लगाया।
खुला कपाट था गिरा वो चक्कर खारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ४ = 11

कंवर कहे कंवरी से मत घवराना। प्राता मुक्तको धैर्य से कार्य वनाना। शेरों पर सीखा है प्रधिकार जमाना। तूफानों में प्राता दीया जलाना। दूर हटे यह बोली राजकुमारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ४९।।

मेरे पिता को श्राप नहीं हैं जानें।
उन्हें दूसरा रूप कंस का मानें।
हर पल वे केवल श्रपनी ही तानें।
देख विरोधी को वे दौड़े खाने।
छुपने की करलो जल्दी तैयारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ५०।।

इतने में ही नृप ग्रन्दर है ग्राया।
देख कँवर को वह वहाँ चकराया।
कँवर घरे को तोड़ नहीं है पाया।
सन्तरियों ने कँवर को ग्रधर उठाया।
मूरख ने मृत्यु की नहीं विचारी।
कर्मों की रेखा टरे कभीं नहीं टारी।। ५१।।

जानवू कर कँवर घेरे में श्राया। सेनापित को धक्का दे के गिराया। कर से छीन करवाल वह मुस्काया। सन्तरियों ने निज को दूर हटाया। हाथ जोड़कर खड़ी थी राजकुमारी। कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ ४२॥

नशाखोर सन्तरी सारे घवरायं।
नशे नशे में कुछ का कुछ कह जायं।
ग्रट्टहास नृपति यह देख लगायं।
वड़े ग्रहम् से देखे दाएं-वाएं।
सेनापति के लात दौड़कर मारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ५३।।

वेवजह रक्त इस ठीर नहीं वह जाये।
मन्तरियों से निज को वन्दी बनाये।
राजकुमारी रह रह कर चिल्लाये।
बात मेरी हे तात! समक श्रव जाये।
मेरी मांग इनने ही यहां संवारी।
क्यों की रेखा टरं कभी नहीं टारी॥ १४॥

रोकर के कंवरी ध्रपने कर फैलाये।
निर्दोष कँवर है सजा नहीं दिलवाये।
चाहे मुभको मृत्यु दण्ड फरमाये।
मेरे पति को क्षति नहीं पहुँचाये।
नृप बोला—ध्रपराध किया है भारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ५५।।

इससे हमदर्दी क्यों है राजकुमारी? क्यों बिना इजाजत श्रपनी मांग संवारी? तेरी सजा भी मैंने मन में धारी। सड़ो जेल में श्राज्ञा यहाँ हमारी। श्राजादी पा हो गई इच्छाचारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ५६।।

> कैदखाने में कंवरी को पहुँचाये। इस नर को जंगल में लेकर जाये। दोनों नेत्र निकाल यहां पर लाये। ग्रपनी एडियों से हम उन्हें दवाये। रो रो कर के राजकुमारी हारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ५७।।

मैं गर्भवती हूँ तात दया उर धारें।
प्रपने जवाई को ना ऐसे मारें।
हिम्मत से लो काम कँवर उच्चारे।
भला होनी को कौन यहां पर टारे।
वेहोश हो गई गिरकर राजकुमारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ५०।।

चार सन्तरी कँवरी को ले जाये। चार कंवर को वन में लेकर ध्राये। चलते चलते कँवर उन्हें समभाये। ध्रच्छे कर्म कर जीवन सफल वनाये। बोले सन्तरी हम तो ध्राज्ञाकारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ५९।।

धर्म-घ्यान की वातें उन्हें बताये। पाप-पुण्य का भेद वहाँ समभाये। मैं देऊँ सुभाव समभ वह जाये। मर जाये सांप भ्रीर लाठी टूट ना पाये। भरूं मुक्ता से भोली यहाँ तुम्हारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ६०॥ मरा हिरण इस वन में कोई पान्ना। नेत्र उसके निकाल श्राप ले लाश्रो। नृप को देकर मुक्ता यहाँ ही लाम्रो। मुक्तारत्न की करूँ वर्षा तुम पाम्रो। वात बैठ गई सबके हृदय मभारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ६१।। ऊँचे वृक्ष के पास मुभ्रे पहुँचायें। ष्राप खड़े सब नीचे ही रह जायें। मुक्ता रत्न हम ऊपर से बरसाये। लेकर उनको हर्षित मन घर जायें। सन्तरियों के मन में खुशी थी भारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ६२।। कँवर के बन्धन हंसकर उनने खोले। ऊँचे तरु के पास पहुँच वे बोले। चढ़कर इस पर मुक्ता थैली खोले। कँवर श्रापकी जय जय नित हम बोले। चढ़ा वृक्ष पर हर्षित् हुन्ना भ्रपारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नही टारी।।६३।। फंसा तरु में मोम प्रश्व को पाया। श्रश्व देखकर मन ही मन हर्षाया। कलपुर्जी में नहीं खोट कुछ श्राया। महामंत्र का उसने ध्यान लगाया। कंठा श्रपना तोड़ मुक्ता दी डारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ६४।। बैठ श्रश्व पर पुर्जा तुरत दवाया। मन सन्तरियों का विस्मय से भर श्राया। मुक्ता पाकर मन उनका हरसाया। नुष बाज्ञा का ध्यान उन्हें फिर श्राया। छिन ना जायें खुशियां अपनी मारी। कमों की रेखा टरें कभी नहीं टारी ॥ ६४ ॥ मरा हिरण जंगल में दिया दिखाई।

मार्व पूजी उन्होंने पाई।

पनं स्वरित वे प्रपने कदम उठाई।

पहुंच भवन में जय जयकार लगाई। फलित हो गई इच्छा प्राज हमारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ६६।।

नेत्र देखकर नृपति खुश हो जाये।
रख पानों के नीचे उन्हें दबाये।
सन्तरी चारों मन ही मन हर्षाये।
महाराज को हमने मूर्ख बनाये।
राजा सोचे जीता गढ़ है भारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ६७।।

चन्द्रसेन श्रव श्रागे को बढ जाये।
चन्द्र मुखी को भूल नहीं वे पाये।
धूर्तपाल क्या कष्ट उसे पहुंचाये।
बार-बार चेहरा शाँखों में श्राये।
श्रादर्श नगर को देख खुशी हुई भारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ६ दा।

पुर्जा भ्रम्व का उसने वहाँ दबाया।
धीरे-धीरे भ्रम्व धरा पर भ्राया।
तात-मात को उसने शीश भुकाया।
दोनों ने ही सुत को गले लगाया।
पुत्र तेरे बिन बिगड़ी दशा हमारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ६९।।

नृपति ने मंत्री को तुरत बुलाया।
देकर के श्रादेश यह फरमाया।
श्रादर्श नगर को जाये श्राज सजाया।
श्राज महोत्सव जाये यहाँ मनाया।
श्रालकापुरी से नगरी लगे हमारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ७०।।

दीन दु:खी को दान दिया भ्रव जाये।
केंदी सारे मुक्त कर दिये जाये।
बुद्धि प्रकाश को जल्दी लाया जाये।
पुरस्कार मुंह माँगा दे दिया जाये।
मिलने कँवर से भ्राये नर व नारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ७१।।

चन्द्रसेन को खुशी नहीं वह भाये। चन्द्र मुखी का चित्र सामने म्राये। मन में उठते भाव वता नहीं पाये। तात-मात को बात समक नहीं प्राये। पुत्र तुम्हें यह कैसी लगी बीमारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ७२।।

चन्द्रसेन को तात-मात समभाये।

प्रपने इष्ट की उसको शपथ दिलाये।

भूत नगर की घटना सव वतलाये।

सुनकर के खुश तात-मात हो जाये।

ढोल वजा कर लायें राजकुमारी।

कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ७३।।

नहीं जल्दवाजी में ऐसा कदम उठाये।
पिता पुत्र को वात सभी समभाये।
वन उत्तेजित भूतनगर नहीं जाये।
विना युद्ध के वात सभी वन जाये।
होय युद्ध में कितनी मारा मारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ७४।।

जन धन का विनाश युद्ध में होता।
पिता मरे तो पुत्र हमेशा रोता।
चहुं ग्रोर विनाश धरा पर होता।
कम पाकर के श्रधिक श्रादमी खोता।
पति को खोकर रोये विधवा नारो।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ ७४॥

ऐसा करो उपाय काम वन जाये।

मां, विहन, वेटी पर श्रांच नहीं है श्राये।

चन्द्रसेन मन में विचार जगाये।

धर साधु का वेश वह फिर जाये।

वात हृदय में उसने ली श्रय धारी।

कर्मी की रेखा टरें कभी नहीं टारी।। ७६।।

मात-पिता का ध्यान हृदय में श्राये।

मम कारण उनके ठेस नहीं लग पाये।

एक माह भी नहीं हुशा है श्राये।

पागल मन को कैसे श्रव समकाये।

चिन्ता में पलकें हो गई उसकी कारी।

कमीं की रेला टरे कभी नहीं टारी॥ ७७॥

चन्द्रसेन को नृप ने पास बुलाया। बड़े प्यार से उस को सब समभाया। जर्जर हो गई बेटे मेरी काया। संन्यास लेने का समय हमारा श्राया। समय श्रा गया समभो बात हमारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ७६।।

राजा बनकर मुक्ति मुक्ते दिलाम्रो।
सुन्दर राज कुमारी को तुम पाम्रो।
राजमहिषी लाकर उसे बनाम्रो।
प्रजा सेवा में भ्रपना ध्यान लगाम्रो।
तेरे हित में कहीं बात हितकारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ७९।।

क्यों पहुंचाते पीड़ श्राप यह कहके।
खुश हूं मैं तो छत्र छाया में रह के।
पागल मन ही राज पाने को बहके।
बन के चिरैया मेरा मन तो चहके।
कंठों से निकले मेरे तो किलकारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ५०।।

मैं मौज मजे में समय विताना चाहूं।
सेवा करके ही जीवन सफल बनाऊँ।
मैं भंभट में कभी न पड़ना चाहूं।
निज को पिजरे का पंछी नहीं बनाऊँ।
किया निवेदन मैंने सोच विचारी
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी परा

कल राज ज्योतिषी को मैंने बुलवाया।
राज तिलक का शुभ मुहूर्त निकलाया।
महामंत्री को भी यहां बताया।
नाम तुम्हारा सुनकर वह हर्षाया।
शुरू हो गई श्रब उसकी तैयारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ५२।।

तात सामने कँवर बोल ना पाया।

प्रांखों के श्रागे घना अंधेरा छाया।

चन्द्रमुखी को नहीं नगर में लाया।

वन में जाकर त्यागूं प्रपनी काया।

कव तक बैठा रहूं यहां मन मारी।

कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। =३।।

रात अंधेरी चहुँ श्रोर घिर श्राई।
स्वर्ण श्रशिफयाँ उसने वहां उठाई।
मोम श्रथ्व के थैली दी लटकाई।
वैठ श्रथ्व पर पुर्जा दिया घुमाई।
उड़ा श्रथ्व वन गया गगन का चारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ५४।।

श्रव तात-मात का ध्यान कंवर को ग्राया।
उड़ते श्रश्व को उसने पुनः घुमाया।
मात-पिता के कक्ष के बाहर श्राया।
कर बाहर से प्रणाम शीश भुकाया।
नवकार मंत्र की जपी प्रतिज्ञा प्यारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ ५५॥

उड़े गगन में श्रश्व श्रागे बढ़ जाये। रात रात में भूत नगर पहुँचाये। ऊँचे वृक्ष को देख श्रश्व ठहराये। छिपा श्रश्व को साधु रूप बनाये। चिमटा-कमण्डल लिया हाथ में धारी। कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ५६।।

चलता चलता नगरी में है श्राया।
एक वृद्धा को वैठी उसने पाया।
हमें चाहिए पानी उसे वताया।
साधू को देख के वृद्धा मन हर्पाया।
उसने उंडेली शीतल जल की भारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ५७।।

में हूं निर्धन जोवन यहाँ विताऊँ।
इच्छा होती भोजन तुम्हें कराऊँ।
पास नही कुछ मेरे क्या वतलाऊँ।
कभी कभी तो भूखी ही सो जाऊँ।
वृद्धावस्था के कारण यह लाचारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। == 11

दिन सभी एक से नहीं होते हैं माई।
लक्ष्मी चंचल गई यहाँ बतलाई।
दया भावना तेरे मन में पाई।
प्रात्म भाव को तूने लिया जगाई।
ये पांच प्राप्की नेषी कर में घारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। दर्।।

देख प्रशिक्ष वृद्धा खुश हो जाये। धन्य भाग जो प्राप यहाँ पर प्राये। उसके चेहरे पर चमक नई छा जाये। स्वर्ण प्रशिक्ष सीने से चिपकाये। मम निर्धनता तुमने प्राज निवारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९०।।

नगर कौनसा नृप कैसा है माई? साफ साफ तुम देश्रो मुफे वताई। धूर्तपाल की नगरी भूत है भाई। उसकी दुष्टता चहुँ श्रोर है छाई। नशे बाज हो गये सभी कर्मचारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९१।।

निज बेटी को नृप ने कैद में डाला।
गर्भवती हो गई किया मुँह काला।
नृप नयनों में पड़ा हुम्रा है जाला।
हर पल पीता रहता है वह हाला।
विवाह किया है मैंने कह कह हारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९२।।

किसी राजकँवर से उसने व्याह रचाया।
नृप महानीच है नहीं मान वह पाया।
उस राजकँवर को वन मांही पहुंचाया।
नेत्र निकाले एड़ी से कुचलाया।
कर्मचारी भी हो गये घ्रत्याचारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९३।।

राजा के जासूस छुपे यहाँ रहते।
जन मन की बातें नृप से जाकर कहते।
चुप रहकर के लोग दुःखों को सहते।
किले कल्पना के बनते फिर ढहते।
समभ गया है बात कँवर भी सारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९४।।

नवकार मंत्र का उसने घ्यान लगाया।
उसी वेश से चला नगर में ध्राया।
देख तरु को ध्रासन वहाँ जमाया।
वम वम भोले उसने नाद गुंजाया।
लोग सोचते योगी सिद्धि धारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९५॥

कर को जोड़े लोग वहां पर धाते। ध्रपने ध्रपने दुःख ध्राकर वतलाते। इस नगरी में रहकर हम पछताते। निर्धनता में जीकर दिवस विताते। कव देखेंगे हम सव भोर उजारी? कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९६।।

कष्ट कर्मों के जानो सारे भाई।
नवकार मंत्र को जपो सदा सुखदाई।
ग्राये दुःख सारे इससे टल जाई।
धर्म ध्यान कर जीवन देवो विताई।
सर्व सुखी नहीं कोई भो संसारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९७।।

पहचाना सन्तरी एक दिवस है श्राया।
रो रो कर उसने दुखड़ा वहाँ सुनाया।
कंवर साधु ने धीरज उसे बंधाया।
तेरे पर है दुष्ट ग्रहों की छाया।
सुख चाहो तो मानों वात हमारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९ = ।।

भाग्यवान नहीं तुभसा देय दिखाई। ग्राने वाले दिन तेरे सुखदाई। गर्द तेरे माथे पर ग्रव भी छाई। मैं सिद्धि से उसको देऊं हटाई। गर्द हटा दो करूं सदा जय कारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। ९९।।

भाग्य तुम्हारा जाग पुनः फिर फूटा।
तुम्हें साथियों ने ही वन में लूटा।
मच कहते महाराज पुण्य ही खूटा।
मैं करके विण्यास वन गया भूठा।
रखते मुनिवर ज्ञान श्राप तो भारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१००॥

राजकंवर कुछ महिने पहिने श्राया।

गुप्त रूप में उसने ब्याह रचाया।

नृप ने दे श्रादेश तुम्हें भिजवाया।

उसके बदने नयन हिरमा के लाया।

राजकंवर के निये बना उपकारी।
कार्यों की रेखा हरे कभी नहीं हारी।।१०१॥

हे मुनिवर! श्रब श्रागे नहीं बतायें। खुला भेद तो मृत्यु दण्ड हम पायें। नयनों में श्रांसू उसके भर हैं श्राये। चलो छोड़ो हम श्रागे नहीं सुनाये। सन्तरी बोला रहूं सदा श्राभारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१०२।।

चलो गरीबी श्रपनी दूर हटाश्रो।
स्वर्ण श्रशर्फी मुभसे लेकर जाश्रो।
मुभको तुम सहयोग यह दिलवाश्रो।
राजकुमारी से मुभको मिलवाश्रो।
श्रब तुम्हें उठानी होगी जिम्मेदारी।
कर्मी की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१०३।।

उस राजकुमारी पर संकट है श्राया।

मेरे गुरु ने मुभे यहाँ भिजवाया।

नृप के ऊपर है दुदिन की छाया।

करो काम जो मैंने तुम्हें बताया।

हिम्मत से हो काम सभी सुखकारी।

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१०४।।

सन्तरी सोचे बला यह तो ध्राई।
इधर पड़, तो कुष्रां उधर है खाई।
भक्त मण्डली तभी वहाँ पर ध्राई।
मुनि के छूकर चरण वह हर्षाई।
महामंत्र की महिमा मन में धारी।
कर्मी की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१०५॥

महामंत्र का बादा ध्यान लगाये। क्षरा-क्षरा उसका चित्त हरा हो जाये। विश्वास मंत्र में गहरा सभी जमाये। खुशियों के घन भ्राज हृदय में छाये। दर्शन करके खुशी हमें है भारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१०६॥

दर्शन करने को नित्य सन्तरी ग्राये। कँवरी से कैसे मिले यह समकाये। बात कँवर के नहीं समक्त में ग्राये। रह रह करके समय निकलता जाये। कहो रात में कब ग्रायेगी बारी। कमों की रेखा टरेकभी नहीं टारी।।१०७॥ एक दिवस सन्तरी ने यह बताया।
ग्राज निशा में मेरा पहरा ग्राया।
ग्रधं निशा से मुक्तो गया लगाया।
कहा कँवर ने श्रच्छा श्रवसर पाया।
ग्राज देख्ँगा मैं वह राजकुमारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १०८।।

वेश सन्तरी का तुम ध्रभी उतारो।
मेरे वेश को तुम ध्रपने तन धारो।
महामंत्र को बैठ यहाँ उच्चारो।
स्वर्ण ध्रशफीं की थैली संभारो।
देख थैली को खिल गई मन फुलवारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१०९।।

निशा होते ही कंवर ं जेल में जाये।
शान्त भाव से पहरा वहाँ लगाये।
मूर्छित कंवरी देख दुःखी हो जाये।
फेंक कंकरी उसको वह जगाये।
कहे—उठो मैं थ्रा गया राजकुमारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।११०।।

स्वर परिचित उसके कानों में श्राया।
हिम्मत करके निज को वहाँ उठाया।
गर्दन को उसने इधर उधर घुमाया।
नोर नयन से टप टप फिर टपकाया।
कैंद खाने में गूंज उठी सिसकारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।११

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१११।। वेश सन्तरी का धर कर मैं प्राया। नकली दाढ़ी को उसने वहाँ हटाया। जागे मेरे भाग्य प्रभु की माया। स्वामी तुम बिन कष्ट बहुत ही पाया। सूख हो गई काँटा तुम तो प्यारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।११२।।

तभी वहाँ पर जेलर दौड़ा भ्राया।
क्यों की कैदी से बात वह चिल्लाया।
मुख राजकंवर ने उसका तभी दवाया।
जेलर को उसने वेहोश वनाया।
छीन के चाबी खोली वहाँ किवारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।११३॥

कैद खाने में जेलर को ले जाये। कंवरी को उसके कपड़े हैं पहनाये। वेरोक टोक के दोनों बाहर प्राये। जल्दी जल्दी ध्रपने कदम बढ़ाये। छिपे ग्रथ्व को ध्रव तो दिया उतारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।११४।।

> मोम ग्रश्व पर दोनों उड़ते जायें। रात चांदनी शीतल चले हवायें। कंवरी बोली मन मेरा घवराये। धरती पर मुक्त को जल्दी से उतरायें। दर्द पेट में उठे मेरे तो भारी। कर्मों की रेखा टरे कभो नहीं टारी।।११५।।

दर्द समभकर राजकंवर घवराये।
नीचे देखा सागर वहाँ लहराये।
दिशा निशा में भूल किधर को प्राये।
भूमि का टुकड़ा देख नहीं हम पाये।
लगे देव परीक्षा ले रहे प्राज हमारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।११६।।

एक टापू सागर में दिया दिखाई।
हिंवत होकर प्रश्व लिया उतराई।
राजकुमारी ने राहत प्रव पाई।
कुटिया कँवर को नजर तभी वहाँ ग्राई।
कँवर के संग में चल दी राजकुमारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।११७।।

कुटिया से ऊंकार नाम है श्राया।
राजकँवर ने सत्वर कदम बढ़ाया।
नमस्कार कर दर्द वहां दर्शाया।
मदद हमारी करे श्राप मुनिराया।
मुश्किल हल हो जाये सभी तुम्हारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।११०।।

राजक वरी ने पुत्र रत्न है पाया।
नवजात शिशु ने श्रपना रुदन सुनाया।
केंबर दौड़कर पर्ण कुटी में श्राया।
सुत को देखा चित्त वड़ा हर्पाया।
सफल कामना कर रहे प्रभु हमारी।
कर्मी की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १९९॥

कँवर ऋषि के निकट चला ध्रव ध्राया।
चरणों को छूकर ध्रपना शीश भुकाया।
कृपा ध्रापकी हुई हमें ठहराया।
पाकर ध्राशीर्वाद पुत्र भी पाया।
पूँज रही कुटिया में ध्रब किलकारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१२०।।

हिंसक जन्तु यहाँ उत्पात मचायें।
पा नर तन की गंध इधर भ्रा जायें।
तज कर टापू भ्राप चले भ्रब जायें।
पता नहीं कब मुश्किल में पड़ जायें।
शेर, बाघ, सूश्रर रहते खूंखारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१२१।।

तप बल मैंने इतना यहाँ जगाया। हिंसक पशु भी देख मुभे घबराया। मेरी कुटी के पास न कोई श्राया। इरते मेरी देख यहाँ वे छाया। मेरा तप तो बना हुश्रा बलकारी। कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी। १२२।।

बात प्रापने मुक्तको सत्य बताई।
देख प्रापको मैंने शक्ति पाई।
बुद्धि बल की महिमा सबने गाई।
प्रात्म बली ने विजय विश्व पर पाई।
नहीं करे कोई बिगाड़ पशु बलकारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१२३।।

ऐसा है तो श्राप यहीं रह जायें।
श्रात्म शक्ति को निश दिन यहाँ जगायें।
राजकुमारी निश दिन स्वास्थ्य बनाये।
खुली हवा में शिशु को नित्य घुमाये।
हवा यहाँ की मेरे लिए हितकारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१२४।।

धीरे-धीरे भँवर वड़ा हो जाये।
प्रभय नाम से माता उसे बुलाये।
तीर चलाना तात उसे सिखलाये।
तलवार हाथ में हँसकर उसे थमाये।
सीखो क्षत्रिय धर्म दया उर धारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१२५॥

ऋषि राज भी उसको नित्य पढ़ाये।
पुण्य योग से सब विद्या पा जाये।
काँवर भाँवर के संग में दिवस बिताये।
कितने बीते वर्ष जान ना पाये।
शिक्षा पाकर ध्रभय बना संस्कारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१२६।।

चन्द्रसेन को स्वप्न एक दिन श्राया।

श्वेत वसन में श्रपनी मात को पाया।

खुले श्रचानक नयन वह घबराया।

ऋषिराज को सारा हाल बताया।

चिन्ता मेरे मन में हो रही भारी।

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१२७॥

श्राज्ञा श्राप से इसी समय मैं पाऊँ।
पत्नी पुत्र को साथ श्रभी ले जाऊँ।
नहीं पड़ता है चैन बहुत घबराऊँ।
श्रब मेरे मन का हाल कैसे बतलाऊँ।
रात अंधेरी कैसी यह विचारी।
कर्मीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१२८।।

भोर होते ही ग्राप चले कल जाना।
मुभ से देखा नहीं जाता श्रकुलानाः
रात अंधेरी पड़े नहीं पछताना।
सोच समभ कर श्रपने पाँव उठाना।
रात पोष की ठंडी बहे वयारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१२९।।

क्षमा करें ऋषिराज ग्रभी हम जायें।
कल किसने देखा है फिर पछतायें।
तात मात के कर दशन सुख पायें।
श्रनमने भाव से मुनि श्राज्ञा फरमाये।
करो वही जो इच्छा बने तुम्हारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१३०।।

तेज ठंड है बात मान यह जाये।
जलती सिगड़ी साथ यह ले जाये।
इसके द्वारा ठंड नहीं लग पाये।
समय मिले तो मिलने को फिर प्राये।
योग सुबह का मुक्ते लगे हितकारी।
कर्मी की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१३१।।

ष्प्रश्व मोम का ष्प्रांगन में है लाया।
स्वयं बैठकर पत्नी को बैठाया।
प्रभय कंवर की ष्प्रपने बीच जमाया।
जलती सिगड़ी को ष्प्रागे रखवाया।
पुर्जा दबा के बन गया गगन विहारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१३२॥

श्रकस्मात ही मन कैसे उचटाया?

मन जाने का श्रीचक यहाँ बनाया।
भीड़ भाड़ से दूर वृक्षों की छाया।
वन का वातावरण मुभे तो भाया।
रेल पेल नगरों की लगती खारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१३३॥

सपना मुक्तको बहुत बुरा है भ्राया।

प्रकस्मात चलने का भाव बनाया।

तात-मात का प्रम खेंचकर लाया।

कब पाऊँ मैं भ्रपने तात की छाया।

प्राज खुशी है मेरे मन में भारी।

कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१३४।।

भोर होते ही नगर पहुंच हम जाये।
हमें देख खुश नगरवासी हो जाये।
ग्रभय कहे पितु बात मान यह जाये।
नगर पहुंच कर मोम ग्रश्व हम पाये।
करेंगे इसकी हम भी नित्य सवारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१३४॥

बैटे मेरे श्रथ्व चाहे ले जाना।
राजकुमारी देख न हृदय गंवाना।
चन्द्रमुखी का चेहरा बना लजाना।
श्रभय कहे मैं चाहूं तुम्हें घुमाना।
मोम श्रथ्व की गति बहुत है प्यारी।
कर्मी की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१३६।।

मन में सोचा वह नहीं सब होता। होता तो मानव कभी नहीं फिर रोता। सुख दु:ख मानव सभी कर्म से ढोता। वहीं काटता फसल यहाँ जो बोता। विधना के प्रागे चलती नहीं हमारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१३७।। हँसी खुशी में तीनों मन बहलाये।
सुत की बातें सुन दम्पत्ति हर्षाये।
शीत ऋतु में तीनों उड़ते जाये।
कब क्या हो कुछ पता नहीं लग पाये।
पूर्ण नहीं हो पाती मन में धारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१३८।।

सिगड़ी की उष्मा उनकी ठंड भगाये। लेकिन होनी को टाल कौन है पाये। मोम ग्रश्व का पिघल मोम ग्रब जाये। देख पिघलता ग्रश्व सभी घबराये। सागर ठाठे मार रहा था भारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१३९॥

सागर में ष्राकर तीनों ही गिर जाये।
चन्द्रसेन भी संभल नहीं है पाये।
मां का श्रांचल थाम ष्रभय चिल्लाये।
चन्द्रमुखी लहरों में बहती जाये।
कस कर थामी श्रभय कँवर ने सारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१४०।।

चन्द्रसेन लहरों में गोते खाये।
दु:ख में उसको इष्ट याद प्रव आये।
जल्दी-जल्दी में मैंने इष्ट भुलाये।
नवकार मंत्र का स्मरण उसको आये।
किस्मत ही लगती खोटी वनी हमारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१४१।।

लकड़ी का बक्सा चन्द्रसेन है पाये।
थाम उसी को बहता-बहता जाये।
सुत के संग माता भी कूल को पाये।
घवराकर के सुत को गले लगाये।
करे पिता-पित की दोनों चिन्ता भारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१४२।।

भोर होते ही दोनों कूल निहारे।
दूर-दूर तक सूने पड़े किनारे।
जलि में भी दृष्टि पुनः पसारे।
वहाँ वैठे-बैठे दोनों प्रांसू डारे।
भाग्य परीक्षा ले रहा पुत्र हमारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१४३।।

बैठे-बैठे हाथ नहीं कुछ ष्राये। बेटे क्यों नहीं पथ में पाँव बढ़ाये। हिम्मत करके उन ने कदम उठाये। देवपुरा नगरी के बाहर ष्राये। कहा श्रभय ने माँ चलना दुष्वारी। कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१४४।।

विप्र शिवानंद तभी वहां पर श्राया। उदास दोनों को उसने बैठे पाया। क्या हुश्रा बहिन सुत तेरा क्यों घवराया। चन्द्रमुखी ने सारा हाल बताया। बहिन समभ गया मैं सब बात तुम्हारी। कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१४५॥

भगवान सदा श्रच्छा ही करता बहिना।
उचित नहीं है खड़े यहाँ पर रहना।
कर्मों के दुःख तो पड़ते सबको सहना।
घर चलो मेरे श्रब मान के मेरा कहना।
वहीं करुंगा तुमसे बातें सारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१४६।।

विप्र शिवानन्द ग्रपने कदम बढ़ाये।
माता के संग सुत भी चलता जाये।
घर ग्राकर के विप्र उन्हें बतलाये।
ग्रहो भाग्य जो ग्राप यहाँ पर ग्राये।
कहे पण्डिताइन यह कौन बेचारी?
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१४७॥

सुना विप्र ने वह सब उसे सुनाया।
वेटी बनाकर मैं इनको यहाँ लाया।
प्रभय कँवर का उसने लाड़ लड़ाया।
अंधियारे घर में प्रभु ने दीया जलाया।
प्रव गूंजेगी प्रांगन में किलकारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१४८।।

तुम बैठो वेटी सारी वात वताऊं।
श्रादशं नगर की घटना तुम्हें सुनाऊँ।
देकर के श्राशीर्वाद श्राज हर्वाऊँ।
में महारानी की जय जय कार लगाऊँ।
श्रमय कुँवर पर जाऊँ में विलहारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१४९।।

नया बतलाऊँ फूटे भाग्य हमारे। भू-पति विक्रम जग से स्वर्ग सिधारे। भ्रन्तिम सांसों तक नाम यही उच्चारे। जल्दी श्रा जाश्रो चन्द्रसेन सुत प्यारे। पुत्र विरह की उनको लगी बिमारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।।१५०।। रग्रसिंह भ्रापका देवर राज संभारे। श्रन्याय युक्त वह काम करे श्रव सारे। भयभीत प्रजाजन किसको भ्राज पुकारे। गूंगे हो गये लोग जुल्म के मारे। शासक नगरी का हो गया भ्रत्याचारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१५१॥ चन्द्रमुखी ने घर में नजर घुमाई। दी निर्धनता उसको वहाँ दिखाई। बुला पुत्र को दिया तुरत समभाई। घर के बाहर पड़े नहीं प्रछाई। प्रभय कुँवर ने वात समभे स्वीकारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१५२॥ चन्द्रमुखी बन वेटी समय विताये। घर के कामों में ध्रपना मन वहलाये। श्रनपढ़ लोगों को घर में बैठ पढ़ाये। जीवन की महत्ता उनको नित्य बताये। पढ़ने लिखने से जीवन हो सुखकारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१५३।। प्रनपढ़ मानव पशुवत जीवन जीता। घूट्जहर का रह रह कर के पीता। भूलो उसको कल कैसा है बीता। घट हृदय ज्ञान विन ना रह जाये रीता। नर के संग घर में पढ़ी लिखी हो नारी। कर्मों की रेखा टरें कभी नहीं टारी।।१५४॥ सेवा में भ्रपना सारा समय विताये। मन की पीड़ा को मन में रहे छुपाये। पथिक उधर से कोई ग्राये जाये। वातों में महिमा सागर की वतलाये। घटना सागर की कही कोई सुखकारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१४४।।

२७

क्षे सुप्रा

118811

श्रभय कंवर घर श्रांगन में ही खेले। सुरिभ सुमन की बिगयाँ बाहर फैले। बच्चों के जुड़ने लगे वहाँ पर मेले। बाहर चलने को बच्चे उसको ठेले। जिद श्रांगे माँ क्या करती बेचारी? कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१५६।।

उस नगरी के सेठ श्राले से श्राला।
एक किरोड़ीमल सबसे मतवाला।
तन से गोरा मन से पूरा काला।
धन का उसके नयनों पर था जाला।
करे पुत्र की शादी की तैयारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१५७॥

सेवकगरा को श्रपने पास बुलाया। बरात जहाज में जायेगी बतलाया। नर बिल देने का भाव मेरे मन श्राया। यह देखो मैंने धन का ढेर लगाया। प्राराों के बदले ले कोई स्वीकारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१५८:।

सेवक गरा ने ग्रंपने हाथ हिलाये।
प्रार्गों के बदले हम क्यों धन को पाये।
सेठ किरोड़ीमल उन पर भल्लाये।
मूर्खों ऐसे मौके नित नहीं श्राये।
देव जलिध के मुक्ति करे तुम्हारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१५९।।

पुत्र सेठ का तभी श्रचानक बोला।
जैसे गैंडे ने श्रपने मुख को खोला।
कहूं बात मैं तुमको श्राने सोला।
शिवानन्द जो घूमे लटका भोला।
सुत के संग देखी मैंने उस घर नारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१६०।।

कहा सेठ ने तो फिर जल्दी जाग्रो।
उस लड़के को उठा श्रभी तुम लाग्रो।
धन देकर नाह्मण को वहाँ समभाश्रो।
नहीं माने तो उस पर लठ्ठ जमाश्रो।
देवदास तुम करो सभी तैयारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१६१।।

ले लठैत घर देवदास ख्रब द्याया। शिवानन्द को द्याकर के धमकाया। यह लड़का तुमने कहो कहाँ से पाया। शिवानन्द ने दोहित्र उसे बतलाया। संस्कृत पढ़ने की इसने हृदय विचारी। कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१६२॥

ग्रश्व घुमाना इसको सुन्दर श्राता। जल में तैरना इसे बहुत ही भाता। कोकिल कंठों से गीत मधुर यह गाता। थोड़ा सीखाश्रो सीख बहुत यह जाता। इस वय में पाई इसने तो होशियारी। कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१६३।।

सेठ किरोड़ीमलजी ने फरमाया।
लेने की खातिर मैं तो इसको भ्राया।
तुम्हें देने को देखो धन भिजवाया।
दाल में काला नजर विप्र को भ्राया।
सुध सेठ साहब ने कैसे ली है हमारी?
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१६४।।

बारात सेठ के सुत की कल ही जाये।
जल पथ में कोई बाधा नहीं ग्रा पाये।
नर बिल देने का मानस सेठ बनाये।
हां करदो वरना जवरदस्ती ले जाये।
बूढ़े सेठ की बुद्धि गई क्या मारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१६४।।

भाई पापी मुक्तको नहीं बनाश्रो।
जिस रस्ते श्राये लौट उसी से जाश्रो।
धन का मुक्तको लोभ नहीं दिखलाश्रो।
नीच कर्म करने से तुम कतराश्रो।
हुई देवदास क्या बुद्धि श्रष्ट तुम्हारी?
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१६६।।

सुन देवदास का श्रव तो चढ़ गया पारा।
शिवानन्द को पटक उन्होंने मारा।
क्या नन्हा बालक श्रभय करे वेचारा।
रहा देखता नहीं श्रीर कुछ चारा।
मार मार कर देते जाते गारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१६७॥

ष्रधमरा बनाकर उसको वहाँ गिराया।

श्रभय कँवर कुछ समभ नहीं था पाया।

मुँह दबा ष्रभय का उनने उसे उठाया।

सेठ कदम में उसको जा पहुंचाया।

चीख न पाया उसको थी लाचारी।

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१६८।।

थोड़ी देर में चन्द्रमुखी जब छाई। देख विप्र की दशा वह घबराई। सुन श्रभय कँवर की बात वह चिल्लाई। हे भगवन्! यह कैसी श्राफ्त ग्राई। कर जोड़ पुकारे श्राज तुम्हें दुखियारी। कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१६९।।

किन कर्मों का फल मैंने यह पाया।
दुष्टों ने मेरे सुत को श्राज उठाया।
मेरे कारण संकट घर में श्राया।
विप्र शिवानन्द ने उसको समभाया।
कब यहाँ मूढता बन जाये हत्यारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१७०॥

रण्सिंह नृपति ने उसको सिर पे चढाये। इसलिए सेठ ने यह उत्पात मचाये। ग्रभय कँवर को जलिध भेंट चढाये। महानीच वो हिंसा पथ श्रपनाये। मूछित होकर गिर गई राजकुमारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१७१।

कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१७१॥
मूर्छा टूटी तो बिलख-बिलख कर रोई।
प्राज जगत में मेरा रहा न कोई।
बिछुड़े पित की बाट सदा ही जोई।
उनकी याद में नहीं चैन से सोई।
मैं भी मर जाऊं खाकर प्राज कटारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१७२॥

सुनकर के चीत्कार कई जन प्राये।
विप्र शिवानन्द वार-वार समकाये।
ज्योतिष के पन्ने पलट-पलट वतलाये।
प्रभय कँवर पर है पुष्पों के साये।
नृप की भाँति सेठ भी प्रत्याचारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१७३॥

सागर तीरे सेठ चला है आया।
श्रभय कँवर को उदिध में फिकवाया।
श्रभय तैरता पास पोत के श्राया।
थामा रस्सा निज को वहाँ बचाया।
श्राई मौत को उसने ठोकर मारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१७४॥

कप्तान पोत का दृश्य देख हर्षाया।
प्रभय कँवर को खेंच पोत पर लाया।
हिम्मत रख लहरों से तू टकराया।
लगता तेरा काल नहीं है श्राया।
हो कौन बताश्रो मुक्तको घटना सारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१७५॥

प्रभय कँवर ने सारा हाल सुनाया। कैसे श्रपनी मां के संग में श्राया। मेरी मां ने दुःख कितना है पाया। कर्म गित ने कितना यहाँ तड़फाया। रोती होगी माँ तुम बिन बेचारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१७६।।

भ्रब चिन्ता तजकर रहो पास में मेरे।
देखूँगा मैं दुश्मन कीन है तेरे।
श्रेष्ठी सेवक घूमेंगे यहाँ सवेरे।
मेरे ही कक्ष में लगाये रखना डेरे।
तेरे प्यारे बोल लगे हितकारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१७७॥

तुभको तेरी माता तक पहुँचाऊँ।
तब ही जाकर चैन यहाँ मैं पाऊँ।
सेवा का फल मैं तो उत्तम चाहूं।
बड़े प्रोम से गीत प्रभो के गाऊँ।
पर सेवा वत मैंने लिया है धारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१७८॥

समय समय पर भोजन पानी पाये।

श्रभय कंवर ग्रव हंसकर समय विताये।

श्रा श्रा कर कप्तान उसे समभाये।

जल्दी ही ग्रव श्रपनी मंजिल ग्राये।

समय निकलता जाता है सुखकारी।

कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१७९।।

चलता चलता पोत कूल पर श्राया।
लड़की वालों ने स्वागत बैंड बजाया।
देख के दुल्हा सबने मुंह बिचकाया।
बदसूरत कागा दुल्हा देखो श्राया।
पूरे नगर में होने लगी थूपकारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१८०।।

सेठ किरोड़ीमल सुनकर घबराया। चेहरा हो गया खुश्क बदन कुमलाया। लड़की ने ग्रपने तात को साफ सुनाया। बदसूरत लड़का है सुनने में ग्राया। तात प्यार में बेटी पली तुम्हारी। कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१८१।।

यदि ऐसा है तो प्रगला कदम उठाऊँ।
नहीं देखा मैंने देख उसे मैं प्राऊँ।
वेश बदलकर चल मैं तुभे दिखाऊँ।
बिन देखे उसको नहीं शान्ति मैं पाऊँ।
करो जल्दी चलने की तुम तैयारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१८२।।

जासूस दौड़ता हुम्रा पोत पर म्राया। म्रा के सेठ को उसने सब बतलाया। कंवर हमारे काणे पता लगाया। लड़की ने भ्रपने पितु को मना कराया। कहीं किरिकरी हो ना जाये हमारी। कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१८३।।

सेठ किरोड़ीमल श्रव तो घवराया।
वड़ी उमंग से जान बना मैं लाया।
सेवक-समधि को श्रपने पास बुलाया।
लड़की वालों का सारा भेद बताया।
कटने वाली है श्रव तो नाक हमारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१८४।।

कहा एक ने क्यों नहीं वात बनाये।
सुन्दर लड़का ढूंढ़ कहीं से लाये।
पुत्र श्रापका उसको यहाँ वताये।
दुल्हे के रूप में उसको प्रभी सजाये।
वह करो कि जिससे इज्जत बचे हमारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१८४॥

ऐसा लड़का ढूंढ़ कहाँ से लाये।
जो बनकर दुल्हा इज्जत ध्राज बचाये।
कप्तान कहे यदि क्षमा ध्रापसे पाये।
तो सुन्दर लड़का ध्रभी यहाँ पर ध्राये।
करो जल्दी श्रेष्ठी ने बात उच्चारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१८६।।

भ्रन्याय लड़के के साथ नहीं हो पाये। देवचन तो भ्रागे भ्रपनी बात बढ़ाये। कहा सेठ ने भ्रब ना देर लगायें। जल्दी से लड़का भ्राप ढूंढ कर लायें। कप्तान हृदय में छाया हर्ष भ्रपारी। कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१८७।।

कप्तान दौड़कर थ्रपने कक्ष में थ्राया।
श्रभय कँवर को सारा हाल सुनाया।
हाथ पकड़ कर उसे सामने लाया।
यह तो वोही-सेठ वहाँ चिल्लाया।
गुस्सा सेठ को थ्राया तत्क्षरा भारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१८८।।

जब तक भ्रायु बलवान मीत नहीं भ्राये। ना जले भ्राग में जल भी डुबो ना पाये। चलो ठीक है तैयारी करवाये। भ्राज रात का दुल्हा इसे बनाये। कप्तान संभालो तुम ही जिम्मेदारी। कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१८९।।

श्रव श्रभय कँवर को दुल्हा वहाँ बनाया। हीरे मोती का हार उसे पहनाया। रेशमी वस्त्र से उसको खूब सजाया। जिसने भी देखा उसने उसे सराया। देवयानी लख हर्षित मन में भारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥१९०॥ तोरए। पर बारात चली है श्राये।

तोरण पर बारात चली है आय।
दुल्हा-दुल्हन ने अपने फेरे खाये।
अभय सेन उदास वहाँ वन जाये।
देवयानी लख मन ही मन घवराये।
कर्मी की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१९१।।

सुन्दर पाया रूप हँसी नहीं पाई।
कुछ भूल हुई तो दे दो क्षमा कराई।
दो मन की बातें मुक्तको सभी बताई।
कैसा दु:ख है दो मुक्तको समकाई।
मैं एक रात का पित तुम्हारा प्यारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१९२।।

देवयानी कहे नाथ श्राप क्या कहते?
बिना श्रापके प्राणा श्रब नहीं रहते।
शब्द श्रापके शोले बनकर दहते।
श्ररमानों के महल बने सब ढहते।
कहो खोलकर बातें मुक्तको सारी।
कर्मी की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१९३।।

प्रभयसेन ने सारी बात बताई। सुनकर बातें देवयानी घबराई। घटा दु:खों की उस पर तो गिर ग्राई। हे स्वामी ग्रापकी मैं हूं ग्रब परछाई। वह सेठ बना फिरता है ग्रत्याचारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१९४॥

ग्रभयसेन के मन में म्रानन्द छाये। निज पत्नी को प्रपने गले लगाये। मैंने तेरे संग में फेरे हैं खाये। नहीं तजूं तुफे कैसे भी संकट श्राये। ग्राँच नहीं म्रायेगी तुफ पर प्यारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१९५।।

देवयानी के मन में भय था छाया।
तात सामने मन का दर्द बताया।
तुमने वेटी योग्य पति है पाया।
जाना है ससुराल उसे समभाया।
चिन्ता तज जाने की करो तैयारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१९६॥

पाकर के दहेज सेठ हर्पाया।
सेवक गरा ने पोत माँही पहुँचाया।
बिना प्रभय के उसने पोत बढ़ाया।
देवयानी के मन में संशय प्राया।
पीछे मुड़ मुड़ देखे वह बेचारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१९७॥

चलकर के जहाज ठिकाने ग्राया।
नहीं ग्रभय को वहाँ किसी ने पाया।
सभी सोचते सागर में फिकवाया।
दया हीन है नहीं दया मन लाया।
प्रभु देख रहे इसकी करतूतें कारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१९८।।

विचार मग्ने सब उदिध तट पर श्राये। बैण्ड बाजे स्वागत में गये बजाये। नगर निवासी वधु देख हर्षाये। किस्मत काणे की कह कह सभी सराये। माल दहेज का सेवक लगे उतारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।१९९।।

डोली लेकर कहार वहाँ भ्रव भ्राये। देवयानी चल दूर वहां से जाये। क्या बात हो गई जल्दी हमें बताये। लख देवयानी को सेवकगण घबराये। इक वृद्धा बोली-वहू कहो बात तुम सारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२००।।

त्वरित पोत इक उनको दिया दिखाई।
उसी स्थान पर ठहरा वह भी भाई।
प्रभयसेन संग उतरे कई सिपाही।
सब खड़े हो गये घेरा वहाँ बनाई।
क्या करते हो सेठ कहे ललकारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२०१॥

प्रभयसेन कुछ सेवक लेकर प्राया।
मन देवयानी का देख उसे हर्षाया।
कर थाम उसे डोली में वहाँ बैठाया।
तभी किरोड़ीमल वहाँ दौड़ा प्राया।
कहाँ लिये जाते हो बहू हमारी?
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२०२॥

सेठ भूठ का मत ले ध्ररे सहारा।
वरना मेरा चढ़ जायेगा पारा।
यह दहेज घर मेरे जाये सारा।
तुम हो जाध्रो जल्दी नौ दो ग्यारा।
प्रच्छी लगती मुक्ते ना मारा मारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥२०३॥

घवरा करके सेठ पोत पर श्राया।
कप्तान कहे—क्यों चेहरा है मुर्भाया?
जान बूभ कर तुमने ही मरवाया।
वह लड़का कुछ सैनिक लेकर है श्राया।
डूबो दी उसने लुटिया श्राज हमारी।
कर्मी की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२०४।।

करनी का फल तो भ्राखिर सब ही पाये। हाथ मसलता सेठ चला घर जाये। विप्र शिवानन्द के घर भ्रानन्द छाये। भ्राके सुहागिन मंगल गान सुनाये। चन्द्रमुखी मन छाई खुशियाँ भारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२०५।।

सेठ किरोड़ीमल का सपना टूटा।

प्रभयसेन ने हाय मुफे प्रब लूटा।

भाग्य मेरा उसके कारण ही फूटा।

प्रवश्य उखाडू एक दिन उसका बूटा।

सभी उतारू उसकी यहाँ खुमारी।

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२०६।।

ध्रादर्शनगर भ्रब सेठ चला है भ्राया।
महीपित को उसने सारा हाल सुनाया।
पुत्र वधु दहेज सिहत मैं लाया।
एक दुष्ट ने मुभको मार भगाया।
उसने दी है मुभको चोट करारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२०७।।

नृपित बोला—कोटवाल तुम जाश्रो।
कौन दुष्ट वह श्रभी पकड़ कर लाश्रो।
मना करे तो कोड़े वहीं लगाश्रो।
श्ररे सेठ तुम मन में मत पछताश्रो।
हम रक्षा करने बैठे यहाँ तुम्हारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२०८।।

ले के सन्तरी कोटवाल है श्राया।
श्रभयसेन को देख वह मुस्काया।
महाराज ने हमें यहां भिजवाया।
चलो हमारे साथ श्रभी बुलवाया।
श्रभयसेन ने बात वहां स्वीकारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२०९॥

चन्द्रसेन भी चला उधर ही श्राया।
श्रपने नगर को देख वह हर्षाया।
लोगों ने कंधे पर उन्हें उठाया।
मंत्री ने श्राकर श्रपना शीश भुकाया।
की रगिसंह ने उस दिन समभदारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२१०।।

मैं राजकाज पर ध्यान नहीं दे पाया।
अपनी प्रजा से अपयश मैंने पाया।
अग्रज पहले ठीक मुभे समभाया।
भोगों ने मुभको अंधा यहाँ बनाया।
त्याग महल को भगू करूं होशियारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२११।।

चन्द्रसेन को राजमुकुट पहनाया।
कोटवाल ले ग्रभयसेन को ग्राया।
देख नृपति तनिक वह चकराया।
पहचाना तो ग्रपना शीश भुकाया।
करते जय जयकार सभी दरबारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। १२।।

इस लड़के का चेहरा जाना जाना।
कब कहाँ मिले पर लगता है पहचाना।
नृप बोले—सच्ची-सच्ची बात बताना।
हो कौन कहाँ से हुन्ना तुम्हारा श्राना?
ग्रभय कँवर ने बात बतादी सारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२१३।।

नृप चन्द्रसेन उठकर नीचे है श्राया। श्रभयसेन को श्रपने गले लगाया। सुत देख तुम्हें मन मेरा तो हर्षाया। मात तुम्हारी कहाँ पता चल पाया। सभासदों के मन उत्कंठा भारी। कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२१४॥

बीती घटना उसने वहाँ सुनाई।
सेठ किरोड़ीमल की श्राफत प्राई।
क्षमा करें नरनाथ भूल हो जाई।
प्रव नहीं करूं श्रन्याय वात वतलाई।
राजदण्ड की महिमा सबसे न्यारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२१४॥

नृपति बोले सेनापति तुम जाष्रो।
गधे के ऊपर इसको यहाँ घुमाश्रो।
सम्पत्ति सेठ की जब्त सभी कर लाष्रो।
लाकर के निर्धन लोगों में बंटवाष्रो।
दुष्ट सेठ ने की सबसे मक्कारी।
कर्मों को रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२१६॥

दिया सेठ का साथ सभी पछताये।
जैसी करनी वैसा ही फल पाये।
प्रभय कंवर प्रव क्षमा उन्हें करवाये।
सब महाराज की जय जयकार लगाये।
चरगा छूते सब उनके बारी बारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२१७॥

विप्र भवन में महाराज चल ग्राये।
शिवानन्द को ग्राकर गले लगाये।
चन्द्रमुखी को देख बहुत हर्षाये।
ग्राभयसेन के साथ महल में ग्राये।
ग्रांजे घर घर गीत मंगलाकारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२१८।।

श्रादर्शनगर ने उत्सव बड़ा मनाया। जन जन में उत्साह नया फिर श्राया। चोर उचक्का ठहर नहीं वहाँ पाया। महाराज ने सबको सुखी बनाया। बीती घटना कहो स्वामी श्रब सारी। कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२१९।।

चलते वक्त नहीं घ्यान इष्ट का आया।
चल पड़ा प्रश्व से मैं रानी इतराया।
गिरा जलिंघ में घ्यान मुक्ते तब आया।
नवकार मंत्र को उच्च स्वरों में गाया।
मैं महामंत्र की महिमा पर विलहारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२२०।।

लकड़ी का वक्सा हाथ मेरे था श्राया।
उसके सहारे मैंने तट को पाया।
श्रम से मेरा जीव बहुत घबराया।
इक मछुवारा मुक्ते खेंचकर लाया।
मेरे खातिर बना वह उपकारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२२१॥

उसको मैंने भ्रपनी व्यथा सुनाई।
तब उसने ही सारी बात बताई।
भूपति विक्रम तो गये स्वर्ग सिधाई।
जनता के खातिर बना वह दु:खदाई।
हम पर कर का बोभ डाला है भारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२२२॥

कुछ लोगों को भ्रपनी भ्रोर मिलाया।
भ्रन चाहे उसने सिंहासन हथियाया।
भ्रीर कोई उपाय समभ नहीं भ्राया।
सभी सोचते किसको जाय बिठाया।
गुम विपदा में होती भ्रकल बेचारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२२३।।

सिंहासन से वह म्रादेश सुनाये।
पकड़ चन्द्र को जिन्दा-मुर्दा लाये।
लाख म्रशर्की हमसे वह नर पाये।
उसको ऊँचा मौधा हम दिलवाये।
महानीचता उसने मन में धारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२२४।।

वेश बदलकर चला नगर में भ्राया।
ग्रातंकित मैंने हर जनमन को पाया।
देख राज्य की दशा हृदय घवराया।
दुःखी मंत्री को भी मैंने पाया।
हर ग्रोर ग्रराजकता फैली है भारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२२४॥

पीड़ित लोगों को मैंने पास बुलाया।
भाव संगठन का उनको समभाया।
कर्मचारियों को विरोध जताया।
मंत्री को लेकर सेनापित तब श्राया।
वे बोले हम क्या करें यह लाचारी।
कर्मों रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२२६।।

बस नहीं हमारा उसके आगे चलता। चन्द्रसेन से हर पल वह तो जलता। वह होता तो राज्य मुक्तें नहीं मिलता। हमको उसका साथ आज भी खलता। मजबूरी कुछ समभें बंघु हमारी। कमों की रेखा टरें कभी नहीं टारी।।१२७॥ मैंने उनको सारा सच बतलाया।
पहचाना मुक्तको प्रपना शीश क्षुकाया।
पता चला रणसिंह बहुत घबराया।
कहाँ गया कुछ पता नहीं चल पाया।
ढूंढ रहे हैं सेवक गण बल धारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२२८।।

स्वर्गपुरी सम सारा नगर सजाया।
हाथी ऊपर बैठ यहाँ मैं ष्राया।
मुभे देखकर नगर यह हर्षाया।
फिर से सुख साम्राज्य यहाँ पर छाया।
हिषत हो गई सुनकर राजकुमारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२२९।।

तुमको मैंने सागर तट पर छाना।
इष्ट भूल कर पड़ा मुफो पछताना।
छहसान विप्र का मैंने मन में माना।
उसके घर का खाया तुमने खाना।
खुशी मिलन की मन में मुफ्तको भारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२३०।।

राजभवन में नृप ने विप्र बुलाया।
राज ज्योतिषी का पद उसे दिलाया।
बुलवाकर कष्तान हृदय हर्षाया।
जल सेना का नायक उसे बनाया।
देवयानी के मन में हर्ष अपारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२३१।।

शुभ कर्मों से जीवन वचा हमारा।
अंतः धर्म का लेवे सभी सहारा।
जान वूभ कर जीवन जाये मारा।
जीवन होता सभी जीवों को प्यारा।
हुई घोषणा प्रव तो नगर मभारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२३२॥

संध्या को जनता दरवार लगाय।
सैनिक कैदी सेठ पकड़ कर लाय।
नृप सजा कड़ी से कड़ी वहाँ फरमायें।
श्रभयसेन श्रा उनको श्रभय दिराय।
महाराज दो इनको देश निकारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२३३॥

नित प्रजा भलाई में नृप समय बिताये।
कोई भी जन दु:खी नहीं रह पाये।
शिक्षालय में वालक पढ़ने जाये।
कई चिकित्सालय उनने खुलवाये।
प्रजा मुसे है निज प्रागों से प्यारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२३४।।

नशे वाजों का नशा हिरण हो जाये।
नशा वन्दी का नियम वहाँ बनवाये।
शत्रु भूप भी श्राज्ञा में श्रा जाये।
राजकोष था खाली वह भर जाये।
सत्य धर्म पर चले सभी श्रिधकारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२३४।।

रण्सिंह राज्य तज जहाँ भी जाता।
कोई भी नृप उसे नहीं ठहराता।
होकर श्रपमानित श्रपने पर पछताता।
दुर्व्यंसनी श्राखिर में कष्ट उठाता।
दुर्व्यंसनों से बुद्धि गई मम मारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२३६॥

कई दिनों तक उसने ठोकर खाई।
प्राखिर प्रग्रज की याद उसे है प्राई।
चन्द्रसेन प्राखिर है मेरा भाई।
कर क्षमा गले से लेगा मुभे लगाई।
उतर गई प्राखिर में सभी खुमारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२३७॥

दुर्ग्सनों का वंधन उसने तोड़ा। आदर्श नगर की फ्रोर स्वयं को मोड़ा। राज भवन के वाहर रोका घोड़ा। सभी जनों को उसने कर है जोड़ा। भैया श्राया मैं तो शरण तिहारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२३८।।

> चन्द्रसेन ने उसको गले लगाया। दुर्व्यसनों ने तुभको दुःखी वनाया। प्रपनी करनी पर मैं खुद ही पछताया।

क्षमा मांगने पास ग्रापके ग्राया। भूल ना पाया यादें ग्रनुज तुम्हारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२३९।।

नगर निवासी सुन-सुन कर हर्षाये।
भाई को भाई कैसे भला भुलाये।
सहयोग तुम्हारा सभी काम में पाये।
हो गया श्रनुज वह नही जुबां पर लाये।
मैं हूं ध्रग्रज श्राज बड़ा श्राभारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२४०।।

श्रब राजारानी दृढ़ धर्मी बन जाये।

प्रभय सेन को राज काज समकाये।

नवकार मंत्र में हर पल ध्यान लगाये।

धर्म प्रेमी रण्सिंह वहाँ हो जाये।

बीत रहे क्षण सबके ही सुखकारी।

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२४१।।

कर्मचारी भी घ्रच्छा वेतन पाते। राज्य सेवा में पूरा समय लगाते। सन्त सती भी विचरण करते घ्राते। लेकर सेवा का लाभ सभी हषति। करने दर्शन जाते नर संग नारी। कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२४२।।

एक दिवस नृप ने यह बात चलाई।
सभी योग्यता ग्रभय सेन ने पाई।
वृद्धावस्था ग्रपनी भी हो ग्राई।
क्यों ना दें हम राज्य उसे संभलाई।
कहदो रानी इच्छा क्या है तुम्हारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२४३।।

स्वामी ध्रापने उत्तम भाव विचारा।
छीना घापने मुख से शब्द हमारा।
घमय सेन है गुर्गो सभी का प्यारा।
धम-ध्यान कर पाय यहाँ किनारा।
धमं धरा के लिए बना उपकारी।
यमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२४४॥

शीश भुकाता वनमाली है श्राया।
श्राकर उसने यह सन्देश सुनाया।
श्राज बाग में मुनि मण्डल है श्राया।
श्रुष्कलता ने सुन्दर सुमन खिलाया।
खडे ठूंठ की हरी हो गई डारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२४४॥

धर्म घोष मुनि ग्रपने नगर पधारे।
सचमुच ग्रब तो जागे पुण्य हमारे।
दर्शन करके जीवन ग्राज संवारें।
महामुनि वे तिर कर जग को तारें।
दर्शन करने भीड़ जा रही भारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२४६।।

चन्द्रसेन नृप रानी को बतलाये।
गज होदे चढ गुरुदर्शन को जाये।
विधिवत वंदन कर दोनों हर्षाये।
गुरुवर नैया स्त्रब तो पार लगाये।
राह बतायें जीवन की हितकारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२४७॥

लक्ष चौरासी जीवायोनि बिताई।
तब जाकर के मानव योनी पाई।
इसके खातिर देव तरसते भाई।
मुक्ति का पथ लो तुम यहाँ बनाई।
जनम-मरण में दु:ख है प्रपरम्पारी।
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२४८।।

गेंद की भाँति दशा यहां हो आई। चारों गतियों में ठोकर कितनी खाई। नहीं जीव समभे निशदिन समभाई। संसार कीच में फंसा पड़ा ललचाई। सुख चाहो तो तजो इसे संसारी। कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२४९॥

घर चोबारे धन का पड़ा खजाना। इन्हें छोड़कर सबको इक दिन जाना। विना धर्म की शरण पड़े पछताना। भाव जगे तो देरी नहीं लगाना।
क्यों वीच भँवर में डोले नाव तुम्हारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२५०।।

नृप दम्पत्ति ने उठकर शीश नवाया। ज्ञान भ्रापका उतर हृदय में भ्राया। श्राके श्रापने चेतनः यहां जगाया। संयम लेने का हमने भाव बनाया। राजमुकुट को देऊं श्राज उतारी। कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२५१।।

हिषित होकर नृप महलों में भ्राये।
जो भी सुनता जय जयकार लगाये।
महाराज ने मन के भाव बताये।
श्रागार धर्म को तजकर के हम जायें।
श्रगार धर्म लेने की हृदय विचारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२५२।।

श्रभय सेन का मुखमण्डल मुर्भाया।
श्रीचक ही विचार कहाँ से श्राया।
महामुनि ने लगता है भरमाया।
प्रजा चाहती श्रभी श्रापकी छाया।
हे माता ममता क्यों तुमने विसारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२४३।।

तात-मात ने सुत को सब समभाया।

शुभ मुहूर्त में राज मुकुट पहनाया।

निधंन खातिर राजकोष खुलवाया।

वन्दी जनों को श्रभयदान दिलवाया।

श्रव दीक्षा की होने लगी तैयारी।

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२५४।।

राज महल के वैभव को विसराये।
गुरु-गुरुणी के चरणों में वे श्राये।
गुभ मुहूर्त में दीक्षा दोनों पाये।
सवक गण भी पीछे-पीछे श्राये।
जागी भावना गुरुवर शाज हमारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२५५॥

शुद्ध हृदय से संयम को स्वीकारा।
ज्ञानामृत की बहे हृदय में धारा।
बीता जीवन तप में उनका सारा।
पुण्यवान दम्पत्ति को नमन हमारा।
बीते रजनी ग्राये भोर उजारी।
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२५६।।

प्राज्ञ प्रसादे मुनि सोहन हर्षाये।
भव्य जीवों का जीवन सफल बनाये।
देव-गुरु संग धर्म हृदय को भाये।
यह धूप-छाँव जीवन में श्राये जाये।
वागी पन्ना को बनी जगत उपकारी।
कर्मी की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२५७।।

दो हजार चवालीस वर्ष यह प्यारा।
गुरुवर पन्ना का गूंजे ज्ञान नगारा।
शताब्दी वर्ष का घर-घर में जयकारा।
विजयनगर का चातुर्मास सुखकारा।
तप-त्याग-ज्ञान की महके केसर क्यारी।
कमीं की रेखा टरे कभी नहीं टारी।।२५८।।

**E** 



[तर्ज—लावगी]
जन मन की भलाई में जो कदम उठाये।
वह नर जग में नाम ध्रमर कर जाये।।
उज्जैनी नरनाथ विक्रम महाराया।
करके जग उपकार नाम दीपाया।

श्राज भी उनका नाम जगत में छाया। विक्रम संवत् चला उनसे ही श्राया। जो उनके जैसे भाव हृदय में लाये। वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये॥ १॥

विक्रम से पहले थे उज्जैनी राया।
उनकी सभा में एक नजूमी श्राया।
श्रासन देकर उसे वहाँ बैठाया।
मेरे बाद में कौन बने महाराया।
लड़की का लड़का यह उत्तम पद पाये।
वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये। २॥

यह सुना भूप ने रोष हृदय में श्राया।
निकटस्य दासी को श्रपने पास बुलाया।
क्या करना है उसकी सब समभाया।
कहा वैसा दासी ने कदम उठाया।
मीका पाकर सुत को वह ले जाये।
वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये।। ३।।

किधर गया सुत पता नहीं चल पाया।
काल वली ने नृप को ग्रास वनाया।
महाराज ने हाय पुत्र नहीं पाया।
सिंहासन पर किसे जाय वैठाया।
महामंत्री परिपद को यह समकाये।
वह तर जग में नाम ग्रमर कर जाये।। ४।।

योग्यं व्यक्तिं को देख महल में लाये। राजमुकुट पहनाकर सब हर्षाये। उसी रात वेताल देव वहाँ श्राये। पकड़ राजा को पल में मार गिराये। बने राजा वह मृत्यु मुख में श्राये। वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये।। १।।

उस उज्जैनी के सिंहासन को पाना।
मृत्यु के मुख में जिन्दा ही है जाना।
महल मृत्यु घर सबने ही पहचाना।
बिन राजा के महल लये वीराना।
हर घर से हम राजा यहाँ बनाये।
वह नर जग में नाम ग्रमर कर जाये।। ६ ।।

विक्रम भी पल कर के प्रव बढ़ जाये।
समय प्राने पर वह दासी मर जाये।
कह प्रनाथ विक्रम को लोग चिढाये।
लगे तीर सी बातें वह घबराये।
छोड़ ग्राम को नगर उज्जैनी ग्राये।
वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये।। ७।।

भाग्य खेंच कर उसे उज्जैनी लाया।
घर कुंभकार के उसने भोजन पाया।
कुंभकार ने बेटा कह के बैठाया।
खाट बिछाकर उसको वहाँ सुलाया।
प्रिद्धं रात्रि में उसकी नींद उड़ जाये।
वह नर जग में नाम प्रमर कर जाये।। द 11

दी घर में से सिसकी उसे सुनाई।
क्या हो गया कुछ नहीं समभ में आई।
पहुँच द्वार पर धपकी एक लगाई।
कहा कुम्हारिन ने क्या बोलो भाई।
माई रोने का कारण क्या बतलाये।
वह नर जग में नाम धमर कर जाये।। ९।।

कल नृप उज्जैनी पुत्र बने मम प्यारा। रात होते ही जायेगा वह मारा। पिशाच महल में बैठा है हत्यारा। इस उज्जैनी का कोई नहीं सहारा। महाकाल की लगता नहीं चल पाये। वह नर जग में नाम प्रमर कर जाये।। १०।। माता चिन्ता तजो श्रीर सो जाश्रो। कल श्रपने सुत की जगह मुक्ते भिजवाश्रो। बेटे मेरे जाश्रो तुम सो जाश्रो। मत ऐसा कहकर मुक्त पे पाप चढाश्रो। विक्रम बोले हिम्मत हम ही दिखायें। वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये।। ११।।

वहाँ भोर होते ही महामंत्री श्राया।
विक्रम ने ग्रपने मन का भाव बताया।
रथ के ग्रन्दर विक्रम को बैठाया।
राजमहल में लाकर के नहलाया।
राजपुरोहित राजमुकुट पहनाये।
वह नर जग में नाम ग्रमर कर जाये।। १२।।

सारा उज्जैनी देख उसे हर्षाया।
हाथी ऊपर नृप को गया बैठाया।
पूरे नगर में विक्रम गया घुमाया।
जिसने देखा वही प्रश्रु भर लाया।
विक्रम सबको हाथ जोड़ता जाये।
वह नर जग में नाम प्रमर कर जाये।। १३।।

विक्रम मंत्री को श्रपने पास बुलाये।
वेताल देव की बात मुभे बतलायें।
मंत्री कहे महाराज क्षमा करवायें।
नृप जो भी वनता वो ही मारा जाये।
रक्षा करे भगवान श्राप वच जायें।
वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये।। १४।।

विक्रम बोला—ग्राप नहीं घवरायें।
सारे शहर में इत्र प्रभी छिड़कायें।
पूरा ही बाजार प्राप सजवायें।
भरपूर मिठाई महलों में रखवायें।
जो दे नृप श्रादेश मंत्री करवाये।
वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये।। १५।।

रात होते ही देव महल में ग्राया।
नगरी के संग महल देख हपीया।
पक्तवानों को उसने पेट भर खाया।
सेज सुमन की देख पाँव फैलाया।
विकास चलकर पास देव के ग्राये।
वह नर जग में नाम ग्रमर कर जाये॥ १६॥

कहा देव ने निर्भय नृप तुम ध्राध्रो।
पूछो कोई भी प्रश्न पूछना चाहो।
कितनी है मेरी उम्र ध्राप बतलाध्रो।
यदि नहीं जानते तो जा पता लगाश्रो।
हम प्रसन्न हैं पता लगा बतलायें।
वह नर जग में नाम ध्रमर कर जाये।। १७।।

देव वहां से विदेह क्षेत्र में श्राया।
श्री मन्धर स्वामी के पास प्रश्न दोहराया।
वर्ष एक सौ बीस उनने बतलाया।
प्रश्न पूछ कर देव महल में श्राया।
विक्रम बैठा प्रभु का ध्यान लगाये।
वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये।। १८।।

देव भ्राके विक्रम को वह बतलाये।
विक्रम बोला कम ज्यादा करवाये।
कहा देव ने नहीं ऐसा हो पाये।
तलवार खेंचकर विक्रम भ्रब हर्षाये।
पकड़ देव को नीचे वह गिराये।
वह नर जग में नाम भ्रमर कर जाये।। १९।।

मेरी नहीं मृत्यु म्राज तेरी है म्राई। हाँ भरले वरना तुफे छोड़ू में नाहीं। सेवक बनकर रहूं चरगा के मांही। हाँ भर देव ने म्रपनी जान बचाई। पुण्यवान के वश में देव हो जाये। वह नर जग में नाम म्रामर कर जाये।। २०।।

नृप होकर निशंक वहां सो जाये।
उगते ही सूरज सेवक गरा हैं ध्राये।
निश दिन भाँति सारे सलाह मिलाये।
दाहकर्म की सामग्री मंगवाये।
महामंत्री भी पहुँचे हैं घदराये।
वह नर जग में नाम ध्रमर कर जाये।। २१।।

विक्रम को जीवित देख मंत्री हर्षाया।
भाग्यशाली हैं श्राप देव नहीं श्राया।
देव को श्रपना सेवक रात बनाया।
यह कह कर के विक्रम नृप मुस्काया।
यह सुन सेवक जय जयकार लगाये।
वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये।। २२।।

नप ने ताले जलों के खुलवाये। र्निर्धन को धन देकर धनी बनाये। उज्जैनी में उत्सव लोग मनायें। प्रजा जनों में करुगा भाव जगाये। क्टुंभकार मन खुशियां नहीं समाये। वह नर जग में नाम प्रमर कर जाये।। २३।। विक्रम नृप जीवों पर दया दिखाता। नहीं किसी का कष्ट देख वह पाता। हर जन नृप गुरा रह रह कर के गाता। विकम व बेताल में जुड़ गया नाता। दु:खी राज्य में नहीं कोई रह पाये। वह नर जग में नाम ध्रमर कर जाये।। २४।। विकम राजा हुम्रा जगत यशघारी। विरला ही होता उस जैसा उपकारी। धन्य धन्य धरती है यह हमारी। नुप विक्रम के हम सब हैं श्राभारी। जो शुद्ध भाव से विक्रम गाथा गाये।

वह नर जग में नाम ध्रमर कर जाये।। २५।।

प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि' मन भाये। विक्रम नृप की कथा हृदय बंस जाये। कया बना बुधवाड़ा मांही सुनाये। इगतालीस नव वर्ष रंग बरसाय। विक्रम जैसे भाव हृदय जो लाये। वह नर जग में नाम ध्रमर कर जाये।। २६।।

## ३ मुक्ति का मार्ग

## [ तर्ज-लावगी ]

सब प्रत्थों का सार है, म्रातम शुद्ध बनाय। विना शुद्ध म्रातम बने, मनुज मुक्ति ना पाय।।

वाहे हम दस बार तीर्थं कर ध्राये। मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।।

यह महाभारत की कथा बहुत सुखदाई।
श्री धर्मराज को कृष्ण रहे समक्षाई।
बाद युद्ध के मायूसी थी छाई।
महाराज युधिष्ठिर चिन्तित दिये दिखाई।
कर जोड़ कृष्ण से कहे—राह बतलायें।
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। १।।

बन्धु-मित्रों की सभा जुड़ी थी भारी।
मौन बने बैठे थे सब नर नारी।
कहे युधिष्ठिर पाप किया है भारी।
उस रण भूमि में कितने नर दिये मारी।
प्रब ग्रध से प्रात्मा तड़फ तड़फ है जाये।
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। २।।

मन करता है तीर्थं करने को जाऊँ।
प्रपने मन में सुख तब ही मैं पाऊँ।
जल्दी ही मैं लौट वहाँ से ग्राऊँ।
हस्तिनापुर का फिर मैं राज्य चलाऊँ।
न्याय नीति से निश दिन राज्य चलाये।
सन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। ३।।

स्वाकार हमें है श्राज्ञा श्रापकी सारी। श्राज्ञा तो दें करें सभी तैयारी। चिन्तित मुद्रा में बोले धर्म श्रवतारी। कैसा रहेगा संग चलें गिरधारी। चलो भ्रनुज उनसे पूछ हम भ्राये। मन शुद्ध हुए विन मुक्ति हम ना पायें।। ४।। पंच भात उठ कृष्ण पास में श्राये। हाथ जोड़कर उनको शीश नवाये। करलें घ्रड़सठ तीर्थ भाव दरसाये। हे माधव! संग चलने की फरमायें। कियें हैं हमने पाप सभी धुल जाये। मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। १।। लगे सोचने सुनकर कृष्ण मुरारी। क्या कह रहे थे पाण्डव श्रा इस बारी। भ्रन्तर के पाप को कैसे देंगे उतारी। युद्ध विजय की इन पर प्रभी खुमारी। वोले उनसे कृष्ण श्राप ही जायें। मन शुद्ध हुए विन मुक्ति हम ना पाये।। ६ ।। करने जरूरी कार्य नहीं जा पाऊँ। एक काम करना है तुम्हें वताऊँ। यह ेतुम्बी देकर के मैं तो हर्णाऊँ। करवाना इसको स्नान यह समभाऊँ। मेरे स्थान पर इसको ही नहलायें। मन शुद्ध हुए विन मुक्ति हम ना पाये।। ७ ।। उचित श्रापकी वात इसे नहलाये। फिर हम प्रपना धागे कदम बढ़ाये। सुनकर उनकी वात कृष्ण मुस्काये। लेकर श्राज्ञा तीर्याटन को जाये। चुद धर्मराज तुम्बी को चले उठाये। मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। = ।। वे हिन्दार, बद्दी, केदार में जाये। गवे गया फिर गंगा सागर आये। नहला कर तुम्बी को फिर वे नहाये। ग्रह्मठ तीर्थं वे करके वाविस भाये। हस्तिनापुर में खुशियां नहीं समाये। मन गुढ़ हुए विन मुक्ति हम ना पाये।। ९ ।।

देख कृष्ण को मन उनका हर्षाया।
त्रिखण्डाधीश ने सबको गले लगाया।
उच्चासन पर सबको वहाँ बैठाया।
तीर्थों का गुरागान सभी ने गाया।
कृपा प्रापकी रही तीर्थ कर प्राये।
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। १०।।

हे धर्मराज क्या तुम्बी तीर्थ कर आई।
आपके संग क्या यह तीर्थों में नहाई।
पाण्डव बोले — भूल कैसे हम जाई।
तीर्थों में तुम्बी हमसे पहले नहाई।
हमसे पहले डुबकी यह लगाये।
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। ११।

कड़वी तुम्बी तीरथ करके आई।
मधुर हो गई होगी यह तो भाई।
इसका ही प्रसाद लेश्रो तुम पाई।
देख इसे खुशियाँ मेरे मन छाई।
तुम्बी के टुकड़े छुण्ए। बाँटते जायें।
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। १२।।

खुर्श होकर के पाण्डव हाथ बढ़ाये।
प्रभुका है प्रसाद मुख में रख जाये।
तुम्बी की कड़वाहट मुख में छाये।
सन करे थूकना थूक नहीं वे पाये।
वे एक दूजे को देख बहुत घबराये।
सन शुद्ध हुए विन मुक्ति हम ना पाये।। १३।।

क्या कारण प्रसाद प्रभो मख माँही। धर्मराज कहे गले उतरता नाहीं। कड़वापन इतना जीभ रही घबराई। इतनी कड़वी चीज चखी कभी नाहीं। यूकों या निगलों जल्दी प्राप बतलायें। मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। १४।।

कहे कृष्ण क्या इसको नहीं नहलाया।
धर्म पुत्र कहे—भूल नहीं मैं पाया।
कड़वापन इसका फिर क्यों नहीं नसाया।
तीर्थों का इसमें ग्रसर नहीं क्यों म्राया।
धर्मपुत्र कहे प्रन्दर जल नहीं जाये।
सन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। १५।।

श्री कृष्ण महाराज ने कहा सुनो दे ध्यान।
एलोक वहाँ पर वोलकर, दिया उन्हें सद् ज्ञान।।
श्रात्मा नदी संयम तोय तूर्णाः सत्या वहा शील तटा दयोमि।
मत्राभिषेकं करु पाण्डुपुत्रः न वारिखा शुद्ध यति न्यान्तरात्मा।।

श्रात्म तीर्थं में डुबकी श्राप लगाये। जड़ तीर्थों से भला नहीं हो पाये। जल तो केवल तन का मैल हटाये। स्वाध्याय से श्रन्तर मल हट जाये। श्रतः शील तप संयम को श्रपनाये। मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। १६।।

प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि' बताये।

प्रन्तर की शुद्धि हेतु कदम उठाये।

कषाय श्रीर कल्मष को श्राप मिटायें।

सत्संगति कर जीवन सफल बनायें।

तभी श्रात्मा श्रजर श्रमर पद पाये।

मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। १७।।

## [ तर्ज-लावगाी ]

स्वार्थ भरा संसार किसी का नाहीं। करके परीक्षा देखलो जग के मांही।।

> वे प्राके गरज में सात करेंगे बातें। गरज में जुड़ते टूटे हुए सब नाते। मीठी मीठी करेंगे पास म्रा बातें। मुख कमल खिलेंगे निकट ध्रापके ध्राते। स्वार्थ निकला देंगे नहीं दिखाई। करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। १।।

कथा एक यहाँ मेरे ध्यान में ध्राई। कैसा यह संसार जान लो भाई? शार्दु लपुर एक शहर भव्यता पाई। शार्दु लिसह नर नाथ रहे सुखदाई। प्रजाजनों की सेवा कर हर्पाई। करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। २।।

मंत्री कोमल राजकाज का ज्ञाता। वह राज्य का राज राज रख पाता। रखता सद् व्यवहार सदा मन भाता। प्रेम भाव का रखे नित्य वह नाता। ख्याति राज्य की उसने खूव वढ़ाई। करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ३।।

उसी शहर में श्रेष्ठी धर्म-धन धारी। लक्ष्मी घर की नार बड़ा व्यौपारी। धन का लेता लाभ सदा शुभकारी। दीन दुःखी के लिए था करुगाधारी। देख दुःखी को लेवे प्रश्नु बहाई। करके परीक्षा देखलो जग के माही।। ४।। पुत्री के संग एक पुत्र था पाया।
कंचन-धन्ना उनका नाम रखाया।
कंचनपुर में कंचन को परणाया।
वहू सुशीला निज सुत हेतु लाया।
ध्रमन चैन छा रहा था घर के मांही।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। १।।
तो नित्य घूमता जाये।

समय चक्र तो नित्य घूमता जाये।
कल जो देखे नजर श्राज ना श्राये।
सेठ सेठानी भी परलोक सिद्याये।
घन्ना भी धन हीन यहाँ हो जाये।
मुनिमों ने कर दी मन की चाही।
करके परीक्षा देख लो जग के मांही।। ६।।

एक एक कर मुनोम खिसक सब जाये।
देने वाले नहीं हाट पर श्राये।
मांगने वाला धरना नित्य लगाये।
सब कुछ खोकर धन्ना समय बिताये।
नहीं कर्ज में दे श्रब कोई पाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ७।

सगे सम्बन्धी पास नहीं भ्रव ग्राये। बन करके अंजान भ्रलग छिटकाये। कभी समय पर रोटी ना मिल पाये। पत्नी के संग भ्रश्नु वह बहाये। सास प्वसुर ने पत्नी ली बुलवाई। करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। पा

एक दिवस मन में विचार बनाया।
धन्ना चलकर कंचन के घर श्राया।
फटे पुराने वसन जीर्ण लख काया।
इक पल तो पहचान कोई ना पाया।
पहचानो कंचन में तेरा भाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ९ ।।

वड़ी बहिन के चरण में शीश भुकाया।
यदा खोटा कंचन ने उसे सुनाया।
इस हालत में क्यों मेरे घर आया।
तेरे कमें ने कंगला मुक्ते बनाया।
तुक्ते देखकर शमं मुक्ते तो आई।
करके परीक्षा देखलों जग के मांही।। १०।।

धन्ना कंचनपुर के बाहर ष्राया।
सन्त वृन्द को देखा शीश भुकाया।
नवकार मंत्र का मर्म उसे समभाया।
धन्ना ने श्रपना जीवन सफल बनाया।
धर्म भावना श्रन्तर में श्रपनाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ११।।

नवकार मंत्र का निशदिन ध्यान लगाता।
किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता।
त्याग तपस्या में वह समय बिताता।
मेहनत से जी वह नहीं कभी चुराता।
खुशियां लेने लग गई फिर अंगड़ाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। १२।।

एक दिवस वह नगर विशाला आया।
देख शहर की छटा वह हरसाया।
चलता चलता बीच शहर में आया।
एक सेठ से काम हाट पर पाया।
उसने गाथा अपनी सभी सुनाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। १३।।

काम सेठ को उसका बड़ा ही भाया।
खुश होकर के हिस्सेदार बनाया।
खूब मुनाफा सेठ ने वहां कमाया।
धर्म से प्रपना जीवन बहुत सजाया।
शाख पेढ़ी की उसने नित्य बढ़ाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। १४।।

पिता की भाँति लाखों वह कमाये।
कई मुनीम श्रव श्रा व्यापार चलाये।
पांवों में पत्नी ग्राकर के गिर जाये।
श्रपनी भूल पर रह रहकर पछताये।
मैंने चाहा पर माना नहीं था भाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। १५।।

उस वक्त सहेली कंचन की है आई।
देख धन्ना को प्रचरज में वह आई।
श्ररे सहेली क्या यह तेरा भाई।
शक्त तो तेरी इसमें देती दिखाई।
कंचन बोली – यह नहीं मेरा भाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। १६।।

```
क्रुंतुन पास सटेली के गत गार्ट।
           खेंच ले गई दूर पकड़ कलाई।
           पीहर का हाली है लाया मिठाई।
           कंचन ने उसको खड़े खड़े खिलाई।
           धन्ना सोचे रही वहिन वह नाहीं।
           करके परीक्षा देख लो जग के मांही।। १७।।
खड़ा खड़ा ही निकल वहां से श्राया।
घना तमस नैनों में उसके छाया।
एक हाली को खड़ा सामने पाया।
स्वार्थ का संसार उसने बतलाया।
स्नेह वागाी सुन खुशी हृदय में छाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। १८।।
           कर पकड़ के हाली श्रपने संग में लाया।
           श्रन्य हालियों के संग उसे बैठाया।
           बड़े प्रेम से भोजन उसे खिलाया।
           कई बार में नगर श्रापके ध्राया।
           स्नेह श्रापका रहा नयन में छाई।
           करके परीक्षा देख लो जग के मांही ।। १९ ।।
तुमने भाई भोजन मुभे कराया।
रोटी के संग साग फली का खाया।
सिर मेरे श्रहसान तुम्हारा श्राया।
रोटी देकर तुमने मुफ्ते जिलाया।
श्रहसान तुम्हारा में भूलूंगा नाहीं।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। २०।।
           निधंनता में प्रपने दूर
                                   हुए हैं।
           जन्म के रिश्ते सारे चूर हुए
           श्रपने ही भपनों पर कूर हुए
           सभी स्वार्थी जग में नूर हुए हैं:।
           म्राज वहिन भी ना पहचाने भाई।
           करके परीक्षा देखलों जग के मांही।। २१ ।।
मेरे मन पर बना हुन्ना सब लेखा।
स्वार्थ भरा संसार मैंने है देखा।
धपनों ने ही मुक्ते दूर जा फेंका।
पर मैंने तो घटना कभी ना टेका।
मम्पति मेंने प्रत्नित यहां कमाई।
 करके परीक्षा देखनी जग के मांही।। २२।।
```

पत्नी ने पित को इक दिन समकाया।
नगर जाने का मानस पुनः बनाया।
हिस्सा लेकर वह नगर में श्राया।
फिर उसने ध्रपना न्यापार जमाया।
नये मुनीमों की टोली बुलवाई।
करके परीक्षा देख लो जग के मांही।। २३।।

सेठ विशाला परिजन के संग ष्राया।
धन्ना सेठ से श्रादर बड़ा ही पाया।
कई दिनों तक नगर में जश्न मनाया।
लेकिन बहिन को भूल नहीं वह पाया।
एक दिवस मिलने की मन में श्राई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। २४।।

कंचनपुर की भ्रोर चला वह भ्राया।
दास दासियाँ सेवक गएा को लाया।
नगरी के बाहर तम्बू बड़ा लगाया।
धन्ना बैठा भ्राम्न तरु की छाया।
कुछ महिलायें नीर भरन को भ्राई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। २५॥

कंचन की दासी का हुम्रा है म्राना। धन्नाजी है उसने भट पहचाना। घट भर कर के हो गई पुनः रवाना। सेठानी को जाकर हुम्रा बताना। नगरी बाहर म्राये म्रापके भाई। करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। २६।।

देखे मैंने उनके ठाठ निराले।
भूपित जैसे उनने डेरे डाले।
सुन्दर श्ररबी घोड़े उनने पाले।
स्वर्णाभूषण पहने उनने ग्राले।
नगर के बाहर देखो जल्दी जाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। २७।।

ठाठ भाई का देखा बड़ा निराला।
नगर के बाहर ठहर गये क्यों लाला?
तुमको मैंने श्रपनी गोद में पाला।
तू श्रनुज मेरा धव भी भोला भाला।
श्राग्रह करके सबको घर में लाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। २८।।

खुशी खुशी भोजन तैयार कराया।
जीजा के संग में भाई को बैठाया।
स्वर्ण थाल में हलवा गया सजाया।
खीर-रायता उसने वहां बनाया।
कई सब्जियां कतली भी बनवाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। २९।।

देख थाल को धन्ना भी मुस्काया।
खोल के कंठी हलुवा उसे खिलाया।
कहे वहिन नहीं रहस्य समभ में प्राया।
वोला भाई तुमने इनको जिमाया।
एक दिन भूखा गया तुम्हारा भाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ३०।

भाई का सम्बन्ध नहीं था जाना।
प्रपने पीहर का हाली मुक्तको माना।
कंगला कहकर दिया तुम्हीं ने ताना।
स्वार्थ का संसार मैंने पहचाना।
सुनकर बातें बहिन गई शरमाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ३१।।

भूल हो गई क्षमा करो तुम भाई। धन के मद में सोच नहीं कुछ पाई। धन का पदा रहा नयन पर छाई। मुभ अंधी को कुछ ना दिया दिखाई। टप टप घ्रांसू गिरे नयन से घ्राई। करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ३२॥

जीजा साले ने भोजन फिर खाया।
हाली को ढूंढ़ा ध्रपने पास बुलाया।
देकर उसको द्रव्य वह हर्पाया।
तुमने दुःख में स्नेह भाव दर्शाया।
रत्नाभूपरा दिये वहिन के तांई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ३३।।

मिल के बहिन से पुन: नगर में श्राया।

सगे सम्बन्धी परिजन सबको पाया।

धन्ना से सम्बन्ध वहां बतलाया।

सुनकर धन्ना मंद मंद मुस्काया।

पहले तुम गये कहां थे भाई।

करके परीक्षा देखतो जग के मांही।। ३४।।

स्वार्थ का संसार मैंने है जाना।
दु:ख में कोई नहीं सत्य पहचाना।
भाई-बहिन, मामा हो चाहे नाना।
स्वार्थ में प्रब डूबा यह जमाना।
जन हित में दूँ सम्पति सभी लुटाई।
करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ३५।।

ग्रपनी कमाई संवर मांही लगाये। दीन-दुःखी को सुख निशदिन पहुँचाये। शिक्षा-चिकित्सा के साधन बनवाये। धर्म कार्य में धन का लाभ उठाये। धन्ना की महिमा दे नित्य सुनाई। करके परीक्षा देखलो जग के मांही।। ३६।।

> धर्म घोष मुनि नगर बाग में घ्राये। धन्ना भी दर्शन करने को नित जाये। सुनकर वागाी दम्पत्ति मन हर्षाये। घ्रपने मन में दीक्षा भाव जगाये। प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि' हर्षाई। करके परीक्षा देखलो जग के मांही।।३७॥

# ५ बुद्धि-बल

#### [ तर्ज-लावगाी ]

सुन्दर सूरत से नर की कीमत नांहीं। नर वुद्धिवल से बड़ा बने जग मांही।।

ज्ञानावरणी कर्म श्रागे जब श्राये।
छः कारण से यहाँ मानव वँध जाये।
श्रलग श्रलग है भेद सभी वतलाये।
सुनकर के वचना गुरुवर नित समकाये।
सत्य धर्म के पथ का बने जो राही।
नर बुद्धि बल से वड़ा बने जग मांही।। १।।

ज्ञान भीर ज्ञानी से द्वेष मन लाये।

दूजा उनका प्रत्यनीक वन जाये।

उपकार ज्ञान भ्ररु दाता का छिपाये।

ग्रन्तराय भीर भ्रशातना वनाये।

विसंवाद भी करे सदा हरपाई।

नर बुद्धि वल से बड़ा वने जग मांही।। २।

कारण पा मावरण ज्ञान पर म्राये। दस प्रकार से भोगे जीव पछताये। घ्राण, चक्षु, श्रुत, रसना, स्पर्ण वताये। इनके ज्ञान पर सदा मावरण छाये। दे कारण पर घ्यान हृदय के मांही। नर बुद्धि वन से बड़ा वने जग मांही।। ३।।

कारण से जो बचे ज्ञान उपजाये।

ज्ञानी जन जीवन में खुदायां पाये।

एक कृपक के ठाठ बड़े हो प्राये।

रोतों की मिट्टी सोना नित उपजाये।

मुन्दर मुगील मेहनतक्य नारी पाई।

नर बुद्धि यन से बड़ा बने जग मांही।। ४।।

स्तीन पुत्र भी पाये प्यारे प्यारे।
मात-पिता की प्राँखों के वे तारे।
पुत्र तीनों ही हो गये योग्य हमारे।
करुं शादी नयों रखूं इन्हें कंवारे।
सुन्दर कन्याएं मिली उसे मन चाही।
सर बुद्धि बल से बड़ा बने जग माँही।। प्रना

करके शादियाँ बहुएं घर में लाया।
देख बहूं को उसका मन हर्षाया।
लख पत्नी बीमार हृदय भर श्राया।
कौन होनी को टाल जगत में पाया।
मूंदे उसने नयन मायूसी छाई।
नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही।। ६।।

उठ गया सास का सिर ऊपर से साया।
हमें सेवा का लाभ नहीं मिल पाया।
इपक सोचता घर यह लगे पराया।
बहुमों को भी परख नहीं मैं पाया।
चिन्तित रहता हर पल वह तो भाई।
नर बुद्धि बल से वड़ा बने जग मांही।। ७ ।।

बहुएं खिचड़ी प्रपनी प्रलग पकायें।
एक दूजी पर निशदिन रोब जमाये।
सभी श्वसुर का पूरा ध्यान रखायें।
सोचे घर की कुंजी को पा जायें।
होवे घर में प्रब तो हाथापाई।
नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही।। द ।।

प्रयं ग्रनथं का मूल गया बतलाया। घन के खातिर पल-पल मन ललचाया। इषक खेत से लौटा घर को ग्राया। दो बहुग्रों को किच किच करता पाया। मंभली बोली ग्रच्छी धौंस जमाई। नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही।। ९।। देख श्वसुर को शान्ति वहाँ पर छाई। वोले श्वसुर क्यों घर में प्राग लगाई। खाग्रो-पीष्रो तुमको नहीं मनाई। वढ़े कलह तो होवे जगत हंसाई। ग्रपनी भूल पर बहुए सब पछताई। नर वुद्धि वल से बड़ा बने जग मांही।। १०।।

घर श्रांगन में उसने खाट विछाया। तीनों वहुश्रों को श्रापने पास बुलाया। खड्डे का पानी काम कभी ना श्राया। सागर से ही मानसून बन पाया। विखरे धन की महिमा भी घट जाई। नर बुद्धि वल से वड़ा बने जग माही।। ११।।

मेरे प्रश्न का जो उत्तर दे पाये।
सही उत्तर से समभदार कहलाये।
सिद्ध योग्यता यदि नहीं कर पाये।
तो मेरे सामने नहीं भूलकर प्राये।
में जो पूछूं बात देय समभाई।
नर बुद्धिवल से बड़ा बने जग मांही।। १२।।

सुनकर तीनों वात हृदय हर्षाई। हमको है स्वीकार देय फरमाई। समाधान जो करे यहाँ समकाई। देना कुंजी उसे श्राप संभलाई। मानेगी हर बात उसकी बतलाई। नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही।। १३।।

प्रपनी वस्तु दूर कैसे यहां जावे।
बहुत दूर तक स्वर उसका सुन पावे।
बांग मुगें की पहली वह बतलावे।
बुत्ते का भौंकना मंभली उठ समकावे।
महिमा रोटी की तीगरी ने समभाई।
नर युद्धि बन में बड़ा बने जग मांही।। १४।।

रोटी खिलाकर मीठी वाणी बाले।
दशों दिशा में फैले होले होले।
बन्द द्वार भी उसके खातिर खोले।
मृदु वाणी ही मीठी मिश्री घोले।
कृषक हृदय खुशियाँ नहीं समाई।
नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही।। १५।।

तुभ से प्रश्न का समाधान है पाया।
यह कुंजी लो घर तुमको संभलाया।
बुद्धि बल से सही उत्तर बतलाया।
बड़ी श्रीर मंभली को सब समभाया।
करामात सब बुद्धि की है भाई।
नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही।। १६।।

प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि' समभाये।
घर ष्राये को भोजन ष्राप कराये।
बोले मीठे बोल खुजी नर पाये।
ऐसे नर के कर्म नहीं बंध पाये।
शुभ भावों से महके मन ष्रमराई।
नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही।। १७।।



## ६ बुद्धि की महिमा

#### [ तर्ज - लावगी ]

बुद्धि की महिमा सुनो सभी नर नारी। सभी वलों में है बुद्धि वलकारी।।

शहर श्रजीतपुर एक वड़ा गुलजारी।
श्रजीतसेन भूपाल प्रजा हितकारी।
पतिव्रता गुगावान गुगावली नारी।
दीन दु:खी की सार करे हरवारी।
करती श्राशा पूर्ण प्रजा की सारी।
सभी वलों में है वुद्धि वलकारी।। १।।

सन्तान एक ही सुन्दर राजकुमारी।
पढ़ लिख पाई उसने भी होशियारी।
एक शौक या बालपने से भारी।
कंठस्य पहेली करूं हृदय में धारी।
निश्चित इसकी करे वह तैयारी।
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी।। २॥

योग्य देख घर वर दूँ में परणाई।
तभी कुमारी ने यह वात सुनाई।
में करूं उसी संग व्याह यहाँ हपीई।
पूछूं पहेली उत्तर दे वतलाई।
या वो पूछे में करूं यदि इंकारी।
मभी वलों में है बुद्धि वलकारी।। ३ ।।

समाधान में करूं या उत्तर ना पाऊँ।
उस गुवक को फेदी यहाँ बनाऊँ।
जब तक थादी में नहीं करने पाऊँ।
तब तक भूरण उमको नहीं दिखाऊँ।
यह करे धीयगा तात याप उम बारी।
मभी बरों में है युद्धि बनकारी।। ४।।

राजकुमारी ने जो बात बताई। वहीं घोषगा नृप ने है करवाई। सुनी घोषणा युवकों के मन श्राई। उत्तर देकर कँवरी ले हम पाई। कुछ कहते नृप की मित गई है मारी। सभी बलों में है बुद्धि बलकारी।। ५।। युवक कई उमंग लिए हैं श्राये। हो के निरुत्तर कैदखाने में जाये। जो जाये वह कैंदखाने को पाये। ग्रच्छे ग्रच्छे देख यह **घ**बराये। रह गई कई की मन की मन में धारी। सभी बलों में है बुद्धि बलकारी।। ६।। युवकों को कैद में देख वह हजिये। मुभको कोई जीत नहीं है पाये। कर जोड़े युवक क्षमा क्षमा चिल्लाये। राजकुमारी उनकी हँसी उड़ाये। पर नृप मन में पीड़ा बढ़े श्रपारी। सभी बलों में है बुद्धि वलकारी।। ७।। नृप ने नगर में घोषणा यह करवाई। सम्पूर्ण राज्य मैं दूं उसको संभलाई। कँवरी को निरुत्तर करदे जो भी श्राई। वह बन जाये मेरा यहाँ जंवाई। क्षत्रिय पुत्र ने ग्रपने हृदय विचारी। सभी बलों में है बुद्धि वलकारी।। 🗷 🛚 पिता पुत्र दो घर में समय विताये। नहीं समय पर भोजन पूरा पाये। पुत्र पिता से भ्रपनी बात बताये। <mark>ष्रा</mark>प कृपा से काम यह वन जाये। बने बहु श्रव श्रापकी राजकुमारी। सभी बलों में है बुद्धि वलकारी।। ९।।

देकर प्राक्षीर्वाद पिता हर्षाये।
घर से निकला शकुन प्रच्छे हो जाये।
जिसको देखे उसको ध्यान लगाये।
वह पहेली बना राज्य में प्राये।
वैठेसभा में बहुत वहाँ नर नारी।
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी।। १०।।

कँवर कहे पहेली का अर्थ बताये। समाधान कर दे तो कद कराये। नहीं करे तो अपनी शर्त निभाये। महाराज भी श्रपने कान लगाये। सुनकर के मुस्काई राजकुमारी। सभी वलों में है वृद्धि वलकारी।। ११।। श्याम वर्ण कृष्णा नहीं, चौमुख ब्रह्मा नाय। वाहन जिसका है वृषभ, शिव भी ना कहलाय।। पट्पदी भंवरा नहीं, नेत्र तीन ना ईश। दो जिह्वा फिएपित नहीं, चार कान दो शीश।। पांव घ्रठारह शीश नौ, ता विच लोचन एक। या तो दो के तीन हों, या फिर दो के एक।। सुनकर कँवरी विस्मय में भर ध्राई। क्या है उत्तर मन में ही घवराई। ऐसी पहेली नहीं ध्यान में म्राई। तुम्हीं वताम्रो हार मैंने है पाई। नृप के मन में खुशी कि कँवरी हारी। सभी वलों में है वृद्धि वलकारी।। १२।। सभी सभासद जय जयकार लगाये। कैदी युवक स्वरित गये छुड़ाये। हृदय भूप का गद्गद भ्रव हो जाये। तभी सभासद यह स्रावाज लगाये। श्रर्थ बताकर देवो शंका टारी। सभी वलों में है वृद्धि वलकारी।। १३।। वह बोला में घर से वाहर श्राया। परवाल युक्त इक वृषभ सामने पाया। काला एक सर्वार देख हर्पाया। धाठ अंधों को उसके संग में पाया। भृषति हिष्ति हुमा बात मुन सारी। सभी बलों में है बुद्धि बलकारी।। १४।। तभी भूष ने भेवक त्यरित पठाया। उम युवक यह तात चला है भाया। धव नुष ने उठ उनकी गने ननाया। पाल प्रापने मुमको धन्य बनावा। धव धाव की जिए कत्या प्रहण हमारी। एकी बनों में है बुद्धि बनकारी ॥ १५ ॥

;

स्रब कुँवरी ने कँवर हृदय में घारा।
यह बुद्धि से काम बना है सारा।
नृप ने खुश हो सारा नगर संवारा।
गूंज उठा उस युवक का जयकारा।
राज्याभिषेक की होने लगी तैयारी।
सभी बलों में हैं बुद्धि बलकारी।। १६।।

राज्याभिषेक कर नृप रानी हर्षाये।
प्रभो भजन में ध्रपना ध्यान लगाये।
बीते दिनों को कँवर भूल ना पाये।
दीन दुःखी की सेवा कर सुख पाये।
बुद्धि बल से लेवे काम सुधारी।
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी।। १७।।

प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि' मुस्काये।
दो सहस्र बयालीस वर्ष रंग बरसाये।
व्यावर शहर के श्रावक हर्ष मनाये।
धर्म ध्यान कर जीवन सफल बनाये।
चातुर्मास में छाया ग्रानन्द भारी।
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी।। १८।।

### **७ | वाक्चातुरी**

#### [ तर्ज-लावगाी ]

यहाँ वाक्चातुरी जिन में प्रा जाये। वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।।

एक भूप के मन में ऐसे श्राई।
नव बात सुनू मैं नित्य सभा के मांही।
यह सोच घोषगा नगर मांही करवाई।
श्रनुक्रम से श्राकर देवे मुक्ते सुनाई।
नई बात पर स्वर्ण श्राफी पाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। १।।

हिषित होकर लोग महल में भ्राते।
नृप को वातें नई नई वतलाते।
स्वर्ण श्रशफीं भूपति से वे पाते।
मिलने वालों को श्राकर दिखलाते।
देख श्रशफीं मानस कई बनावे।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। २।।

एक एक कर कम सबका ही आये।
नई कथा पर पुरस्कार सब पाये।
महामंत्री विप्र भोला घर जाये।
वारी आपकी कथा नई कल लाये।
राजभवन की रीति नीति समकाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। ३।।

स्वभाव नाम की तरह भोला ने पाया।
मंत्री की वातें सुनकर वह घवराया।
होकर के उदास विष्ठ घर ध्राया।
चिन्ता के मारे उसने कुछ ना खाया।
क्यों उदास हो तात वात वतलाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। ४।।

बेटी नृप का यह सन्देशा प्राया।
नई कथा कहने को मुक्ते बुलाया।
प्रगर कथा मैं नई नहीं कह पाया।
इज्जत होगी धून, प्रतः घबराया।
प्राज अंधेरी मम ग्रांखों में छाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। ५।।

तात स्राप निज चिन्ता को विसराम्रो।
कथा कहने को स्राप मुभे भिजवास्रो।
मैं कहती हूं खूंटी तान सो जाम्रो।
कल मेरे हाथों स्वर्ण स्रश्नफी पास्रो।
सुन पुत्री की बात विप्र हर्षाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। ६।।

किरण भोर की जब भूमि पर आई।
वृक्षों की टहनी पर चिड़िया चहचाई।
की विप्र कन्या ने घर की सभी सफाई।
बर्तन मां भे, नीर कूप से लाई।
बना के भोजन तात संग में खाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। ७।।

पहले भ्रपने पिता से भ्राज्ञा पाई।
फिर हिंपत होकर राजभवन में म्राई।
कहा भूप ने विप्र जगह तुम श्रांई।
पर क्यों म्राने में तुमने देर लगाई।
विप्र सुता ने सोचा वह बतलाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। द ।।

ष्राने हेतु घर से कदम वढ़ाया।
मेरा भावी पति उसी क्षरा प्राया।
नहीं पिता को मैंने घर पर पाया।
समभ ष्रितिथि घर मैंने ठहराया।
वचपन का सम्बन्ध वह वतलाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। ९।।

धर्म गृहस्थी का सम्मुख है श्राया।
मखमल का श्रासन देकर वहां बैठाया।
कर भोजन तैयार साथ ही खाया।
पनवाड़ी से मैंने पान मंगाया।
श्रावभगत पा उर श्रानंद वे लाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये। १०॥

तत्क्षण उनके उदर शूल हुआ भारी।
कर कर के उपचार वहाँ मैं हारी।
तजे उन्होंने प्राण ध्रक्ल गई मारी।
थी घर में ध्रकेली मैं तो ध्रबला नारी।
चिन्ता ध्रापकी ध्रलग ध्रश्रु घन छाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। ११।।

खड्डा खोदकर शव उसमें दफनाया।
लग गई भूख फिर खाना मैंने खाया।
मैं क्या करती समय नहीं मिल पाया।
देरी का कारण मैंने सब बतलाया।
विप्र कन्या श्रब मन ही मन मुस्काये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। १२।।

ऐसा कैसे हो सकता नृप बोला।
संशय का मन में चलने लगा हिंडोला।
कथन कन्या का उसने मन में तोला।
बोला-लड़की तू तो भूठ का भोला।
तेरे कथन में सत्य नजर ना श्राये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। १३।।

महाराज प्रापके राजभवन जो श्राये।
नई कथाएं जो जो भी यहाँ लाये।
सन्देह श्राप क्या उन पर भी कर पाये।
फिर क्यों मुभ पर विश्वास नहीं है लाये।
उनकी तरह ही सत्य समभ इन्हें जाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। १४।।

जैसी वे थी इसको वैसी मानें।

प्रनकही कथा है सत्य यह भी जानें।

क्या सच है क्या भूठ नहीं पहचानें।

दे दें ग्रश्मिं ग्रब ग्रपनी ना तानें।

सुनकर बातें नृप खुलकर हर्षाये।

वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। १५।।

नृपति ने दो ताली वहाँ बजाई।
एक सेविका शीश भुकाती भ्राई।
स्वर्ण प्रशर्फी देकर करो विदाई।
वाक्चातुरी कन्या तुमने पाई।
सम्मान सहित इनको घर पहुंचाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। १६।।

सुना विप्र ने वह भी बहुत हर्षाया।
तूने बेटी मेरा मान बढ़ाया।
नृप कर तेरी चर्चा नहीं घ्रघाया।
प्राज्ञ प्रसादे 'मुनि सोहन' ने गाया।
धर्म घ्यान कर जीवन सफल बनाये।
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। १७।।





## द मुक्ति की ओर

#### [ तर्ज-लावगाी ]

जानबूक्त क्यों नर भव व्यर्थ गुमाये ? गुमा दिया तो पुनः हाथ ना प्राये ॥

जब तक है तू व्यस्त काम के मांही।
तब तक छुट्टी पाये हरगिज नांही।
हाय हाय कर जीवन रहा बिताई।
धर्म ध्यान की बात हृदय नहीं आई।
बन कोल्हू का बैल घूमता जाये।
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना आये।

संसार चक्र से मुक्ति पाना चाहे।
पुण्य कर्म से खोल मुक्ति की राहें।
घर गृहस्थी है पंक कमल बन जाये।
धर्म ध्यान में जीवन यदि लगाये।
एक गाथा से समक्ष प्राप प्रब जाये।
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये।। २।।

विचरण करते सन्त शहर में श्राये।
श्राज्ञा पाकर ठहर भवन में जाये।
गुणी सन्तों के दर्शन जो कर पाये।
करवाने दर्शन परिजन को वे लाये।
सुप्त हृदय भी दर्शन पा जग जाये।
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये।। ३।।

इरिया पथिक से निवृत जब हो पाये।
गुरु श्राज्ञा शिष्य गोचरी जाये।
लेते गोचरी एक भवन में श्राये।
मत्यएण वंदामी स्वर सुनकर हर्षाये।
कौन वोला वे समभ नहीं है पाये।
गुमा दिया तो पुन: हाथ नहीं श्राये।। ४।।

इधर उधर वे प्रपनी नजर दौड़ाये।
फिर वो ही प्रावाज वहाँ पर प्राये।
टिकी तोते पर नज्र सन्त फरमाये।
दया पालो! जीवन को सफल बनाये।
कैसे पालूं दया प्राप बतलाये।
गुमा दिया तो पुनः हाथ नहीं प्राये।। ५।।

में पिजरे में कैद दया उर लाश्रो। दया भाव की उक्ति सफल बनाश्रो। कहकर के सेठ को मुक्त मुभ्ते करवाश्रो। हूँ बन्धन में श्राप ही श्राज छुड़ाश्रो। सुन तोते की बात मुनि मुस्काये। गुमा दिया तो पुन: हाथ नहीं श्राये।। ६॥

देख सन्त को सेठ ने वन्दन कीना।
श्रद्धा से प्राहार उन्हें श्रव दीना।
पावश्यक श्राहार मुनि ने लीना।
उपदेश सेठ को दिया मधुर रस भीना।
जीव दया में ज्ञानी धर्म बताये।
गुमा दिया तो पुनः हाथ नहीं श्राये।। ७।।

नहीं जीव हित बन्धन है हितकारी। बन्धन में पड़ वो कष्ट उठाये भारी। शुक तुमने पाला है गुरा का धारी। पर बन्धन उसके लिए न साताकारी। पड़ा कैद में उसको मुक्त बनाये। गुमा दिया तो पुनः हाथ नहीं श्राये।। ८।।

रक्षक घर का हमने उसे बनाया।
कब क्या बोले उसको पाठ पढ़ाया।
घर का चौकीदार; वह कहलाया।
कौन घुसा घर में उसने वतलाया।
कौन श्राया है निकल कौन है जाये।
गुमा दिया तो पुन: हाथ नहीं श्राये।। ९।।

शब्द श्रवण कर सजग बने हम सारे।
हो गये हम निश्चिन्त उसे सब पारे।
हमें उठाता सुबह गीत वह गारे।
प्यारा तोता हम तोते के प्यारे।
बात श्राप कुछ शीर हमें फरमाये।
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये।। १०।।

दिया मांगलिक सत्वर पात्र उठाया।
शुक को देखा श्रपना शीश हिलाया।
समभ गया शुक नैना नीर बहाया।
गुरु से पूछ के कहना तुम मुनिराया।
शायद गुरु ही रस्ता मुभ्ने सुभाये।
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये।। ११।।

शिष्य गुरु के चरगों में श्रब श्राया।
चरण हुए फिर शुक का हाल बताया।
शुक ने गुरुवर श्रापसे है पुछवाया।
कोई तरीका ध्यान श्रापके श्राया।
सुनकर गुरुवर हो मूछित गिर जाये।
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये।। १२।।

देख गुरु की दशा शिष्य घबराया।
त्वरित गित से पास तोते के प्राया।
कही बात सब गुरु को मूर्छित पाया।
समभ गया मैं गुरु ने मुभे जगाया।
ज्ञान मिल गया निज को मुक्त बनाये।
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना प्राये॥ १३॥

शुक से मिलकर शिष्य पुनः वहाँ श्राया।
श्रवने गुरु को स्वस्थ देख हर्षाया।
गुरुवर मैंने शुक को हाल बताया।
श्रद्धा से उसने श्रपना शीश भुकाया।
बात बताकर लौट यहाँ हम श्राये।
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये।। १४।।

सेठ भवन से ष्रांगन में है ष्राया। देखा जो पिजरा शुक को मुदी पाया। हाय मुनि ने मुक्ते वहुत समकाया। लेकिन में नादान समक्त ना पाया। देख तोते को सेठ खड़ा पछताये। गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये।। १५।।

खोल के पिजर शुक को वाहर निकाला।
घर के वाहर उसे सड़क पर डाला।
पूरे घर का वह बना था ताला।
उसके कारण रखा नहीं रखवाला।
खाली पिजर देख सेठ दु:ख पाये।
गुमा दिया तो पुन: हाय ना भाये।। १६॥

कहा गुरु ने मुक्ति शुक ने पा ली।
जाकर देखो पिंजर पड़ा है खाली।
देख तोते को भूमे वृक्ष की डाली।
दुःखी हो रहा सिर्फ भवन का माली।
सत्वरता से शिष्य सेठ घर आये।
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना आये।। १७॥

मत्थएए। वंदामी गूंज उठा स्वर प्यारा।
हँसकर शिष्य ने दया पालो उच्चारा।
गुरु कृपा से सुधरा जन्म हमारा।
शुक के मुख से निकले जय जयकारा।
सच्चे गुरु ही मुक्ति पथ बतलाये।
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना प्राये।। १८ ।।

जैसे शुक ने निज को मुक्त कराया।

नर भव पाकर तुमने क्या है पाया।

घर गृहस्थी में निज को नित उलकाया।

ले लो छुट्टी समय निकट है प्राया।

प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि' हर्षाय।

गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये॥ १९॥



#### [ तर्ज-लावगी ]

मत बने मस्त तू धन मद माही प्यारे। नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।।

> एक सेठ गुरापाल ग्राम से श्राया। महानगर में प्राकर कार्य जमाया। श्रन्याय न्याय नहीं गिने करे मन चाया। पाप कर्म से उसने द्रव्य कमाया। पेट फूल गया अतुलित द्रव्य कमारे। नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। १।।

कोई धर्म ध्यान की कहे नहीं मन भावे। उलटा वह उसको गहरी डाट पिलावे। धर्म घ्यान करने से क्या हो जावे। जो खूब कमावे वो ही मीज उड़ावे। ना समभे एक भी समभावे कई छारे। नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। २।।

> एक समय यह बात सेठ मन भाई। में भवन बनाऊँ देखे सब जन माई। सोचा श्रोर कारीगर लिए करे भवन तैयार नक्शा समभाई। नहीं कमी द्रव्य की अनुलित कोष हमारे। नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। ३ ।।

चन्द दिनों में भवन खड़ा हो जावे। सुन के प्रशंसा फूला नहीं समावे। मिलने वाले को पकड़ हाथ ले जावे। कोई कमी रही तो श्राप ही उसे वतावे। वह करे ग्रहम की वात भवन दिखला रे। नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। ४।। भक्ष भवन में बड़े-बड़े बनवाये।
भाली-भरोखे, बेल-बूँटे खुदवाये।
चन्दन के किवाड़ सुरिभ फैलाये।
तरण ताल भी उसने हैं बनवाये।
चौक में पानी बरसा रहे फव्वारे।
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। १।।

बुलाके पण्डित शुभ मुहूर्त निकलाया।
परिजनों को उत्तम भोज खिलाया।
गंगाजल से उसको साफ कराया।
परिवार संग प्रब रहवास कराया।
देख भवन को कुष्पा हुम्रा वहां रे।
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। ६ ॥

लेने गोचरी एक दिन मुनिवर म्राये।
सोचे सेठ यह भवन इन्हें दिखलाये।
ये मुनिवर तो ग्राम-नगर में जाये।
ऐसा भवन क्या देख कभी ये पाये।
धन्य भाग हे मुनिवर म्राप पधारे।
नहीं जायेसाथ में इक पाई भी थारे।। ७।।

व्याख्यानों में होगी प्रशंसा भारो। भवन सेठ का बना बड़ा गुलजारी। जगह-जगह पर जाये प्राप पधारी। रचना भवन की दिखलाऊं मैं सारी। यह सोच सेठ कहे नमन मेरा स्वीकारें। नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। दा।

प्राप प्राने से जागा पुण्य हमारा।
गोचरी से पहले भवन देखलें सारा।
यह वैठक, यह शयन कक्ष है प्यारा।
उधर रसोई घर सबसे है न्यारा।
सोते सोते देखलो नभ के तारे।
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। ९।।

एक एक कर कक्ष सभी दिखलाये।
मंद मंद मुनिवर मन में मुस्काये।
कुछ श्रीर रह गया हो तो वह बताये।
समय हो रहा हम भी जल्दी जाये।
मन ही मन में मुनिवर यह विचारे।
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। १०।।

कितनी ष्रात्मा मुग्ध बनी जग माँही।
मृत्यु की चिन्ता इसके मन में नाहीं।
समभ रहा मैं प्रजर-प्रमर हूं यहाँ ही।
यही सोचकर रहा दर्प हैं छाई।
देख सेठ को मुनिवर हँसे निहारे।
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। ११।।

चुप रहे मुनिवर मुख से कुछ ना बोले।
सिर लगे हिलाने भ्रव वे होले होले।
बन्द जुबा को भ्रव तो मुनिवर खोले।
भ्राप चाहें तो पुनः भवन को जोहलें।
कमी भ्रगर तो दे फिर से तुड़वारे।
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। १२।।

मुनिवर बोले-भवन बना है म्राला।
पर एक बात में समक्ष न पाया लाला।
द्रव्य भवन पर बहुत खर्च कर डाला।
पर दरवाजा क्यों कर यह निकाला।
प्राये जाये विन द्वार के कैसे यहाँ रे।
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। १३।।

ग्राने जाने के लिए द्वार वनवाया।

मुनिराज कहे तू रहस्य जान ना पाया।

जाना पड़ता सेठ उसे जो श्राया।

मृत्यु सत्य यह जान रह न पगलाया।

पुत्र-पौत्र कल घर से तुक्ते निकारे।

नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। १४।।

सोचे सेठ मैं प्रब तक था भरमाया।
लूट-भूठ से मैंने द्रव्य कमाया।
कर्म बन्ध से नरक का पंथ बनाया।
भूठा यह जग भूठी जग की माया।
सोच सेठ का चेहरा उतर गया रे।
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। १५।।

पाप कर्म को त्याग पुण्य ध्रपनाऊँ।
धर्म कमाई में ही ध्यान लगाऊँ।
सत् संगति में जीवन यहाँ बिताऊँ।
खुली हवा में जाकर चित्त रमाऊँ।
जीवन में ध्राया ध्रब तो मोड़ नया रे।
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। १६।।

प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि' बताये।
पुण्यवान को सद् शिक्षा नित भाये।
मोह माया को त्याग सत्य प्रपनाये।
वही ध्रात्मा सुखी यहाँ बन जाये।
कथा श्रवण कर धुद्ध भाव ध्रपना रे।
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। १७।।

### १० मिश्र दृष्टि

#### । [ तर्ज—लावगाी ]

जैन-ग्रजैन सब सन्त एक हैं भाई। मिश्र दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं।। ध्राये नगर में सन्त महा गुराधारी। श्रावक जारहे दर्शन को दिल धारी। मिला सेठ एक मिश्र दृष्टि उस वारी। कहाँ जा रहे श्रावक ने ने उच्चारी। मुनि दर्शन की हृदय भावना प्राई। मिश्र दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं।। १॥ मिश्र दृष्टि कहे संग चलूं मैं तेरे। जगी भावना दर्शन की मन मेरे। मुनि मिण्यात्वी बैठे डालकर घेरे। उत्तर देना लगे पत्र के ढ़ेरे। रका सेठ फरेंस गया काम के मांही। मिश्र दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं।। २।। दर्शन करके श्रावक वापिस श्राया। मिश्र दृष्टि ने उनको यह बतलाया। जाता हूँ में समय ग्रभी मिल पाया।

मिश्र दृष्टि ने उनको यह बतलाया।
जाता हूँ में समय श्रभी मिल पाया।
यह कहकर के उसने कदम वढ़ाया।
विहार कर गये विगया से मुनिराई।
मिश्र दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं।। ३।।

नहीं वहाँ गुरु पंच महाव्रत धारी।
दिये दिखाई उसको वहाँ मठधारी।
देख उन्हें वह सोचे हृदय विचारी।
सन्त सन्त सव एक फरक दिया डारी।
मेरे लिए तो सभी बराबर भाई।
मिश्र दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं।। ४।।

इनने तज संसार वेश पलटाया।
मुभसे तो ग्रन्छे भाव यह दिखलाया।
सत्य समभकर मन को भी समभाया।
सत् का पथ तो एक हृदय भरमाया।
हाथ जोड़कर नमन किया हर्षाई।
मिश्र दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं।। १।।

प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि' नित गाये।
सम्यक् दृष्टि की महत्ता को बतलाये।
मिथ्यात्व भाव को तजे वही सुख पाये।
मोक्षगामी वह जीवन यहाँ बनाये।
सत् संगति सन्तों से ही मिल पाई।
मिश्र दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं।। ६।।



### ११ मन के मनसूबे

#### [ तर्ज-लावगाी ]

नर भव मिला ध्रमूल्य बतावे ज्ञानी। क्यों सटर पटर में खोवे तू जिन्दगानी।।

नव घाटी को पार किया दुःख पाई।
संग्रह कीनी ध्रनन्त यहाँ पुण्याई।
भव सुर दुर्लभ ध्राय कर के मांही।
चिन्तामिशा यह रत्न ज्ञानी फरमाई।
कांच के बदले मत बेचे ध्रज्ञानी।
क्यों सटर पटर में खोवे तू जिन्दगानी।। १।।

घर धन्धे का प्रन्त नहीं है स्राये।
कमी प्रायु में हर क्षण होती जाये।
यह वह करना रात दिवस मन भाये।
चिन्ता मरने की समभ नहीं क्यों पाये।
किसके भरोसे करे मूर्ख नादानी।
क्यों सटर पटर में खोवे तू जिन्दगानी।। २।।

विसलपुर में विष्णु कष्ट उठाये।
पूर्व भव में उसने पाप कमाये।
कोई उसको पुण्य की वात वताये।
सुनकर उसकी हंसी वह उड़ाये।
निश दिन वोले सबसे वह कटु वाणी।
क्यों सटर पटर में खोवे तू जिन्दगानी।। ३।।

करे परिश्रम खूब मिले ना पाई। ग्रन्तराय का उदय गया था प्राई। जो भी करता काम होय उल्टा ही। मुख से प्रभु का नाम निकलता ना हीं। लिखे जैन पर जाने ना जिनवागी। क्यों सटर पटर में खोवे तू जिन्दगानी।। ४।। मन में मनसूबे निश दिन वह बनावे।
किन्तु एक भी सफल नहीं हो पावे।
सोचा उसने जितना यहाँ कमाऊँ।
भूखा रहकर ग्राधा नित्य बचाऊँ।
कभी सत्तू कभी खाता वह गुड़ धानी।
क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी।। ५।।

रात होते ही धन का जोड़ लगावे।
कुछ वर्षों में रुपये सी बन जावे।
लगा सीने से घर मांही इठलावे।
क्या करू मैं इनका रह रह प्रश्न उठावे।
मन ही मन में करता खींचातानी।
क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी।। ६।।

सोचे घी का टीन करके कय लाऊँ।
रह लिया भूखा माल चकाचक खाऊँ।
गया हाट पर बोला घृत मैं चाहूँ।
जल्दी दे दे मैं घर को ले जाऊँ।
जिह्वा से गिरने लग गया उसके पानी।
क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी।। ७।।

चूल्हे ऊपर चढ़ गई भ्रव तो कढ़ाई।
खुशी खुशी में उसने भ्राग जलाई।
घृत दीना है पूर हृदय हरषाई।
गरम हुम्रा घृत सीरभ भ्रव है छाई।
है किन चीजों के बनने में भ्रासानी।
क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी।। द ।।

लड्डू पेड़े कलाकन्द मैं खाऊँ।
गोल गोल रसगुल्ले खूव बनाऊँ।
भूखे पेट की सारी भूख मिटाऊँ।
मालपुए की थाली एक सजाऊँ।
फीएगी जलेबी मोतीचूर खुरमानी।
क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी।। ९।।

घी का धुम्रां चहुं म्रोर है छाया।
बने चीज क्या सोच नहीं वह पाया।
जली लकड़ियाँ घृत भी वहाँ जलाया।
म्रान्तिम क्षण तक नहीं सोच वह पाया।
चूल्हे की पूरी करे वह निगरानी।
क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी।। १०।।

पहे देखता घृत सारा जल जावे। खाली पीपा देख हृदय दु:ख पावे। नैन बन्द कर गर्दन वह हिलावे। सोचे लेकिन सोच नहीं है पावे। होगी ऐसी दशा नहीं थी जानी। क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी।। ११।।

यह जीव पूर्व से ष्रायु घृत है लाया। सोचो 'सोहन' तुमने क्या है बनाया? संवर सामायिक ष्रगर नहीं कर पाया। तो मुर्दा बनकर जीवन यह जलाया। प्राज्ञ प्रसादे कविता बनी कहानी। क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी।

12 8

इकतालीस दो सहस्र, फूलिया कला मंभार। फागुन बुद दशमी गुरु, काव्य कथा तैयार॥ १२॥

### १२ पाप छिपाये ना छिपे

#### [ तर्ज-लावगाी ]

जग में भ्रघ नहीं छिपता कभी छिपाये। समय भ्राने पर प्रकट पाप हो जाये।।

सुमेरपुरी में रोशन रहे धनवाला।
खूब चले व्यापार नियम शुभपाला।
तोल माप में करे न गड़बड़ भाला।
शुद्ध ग्राय का ध्यान रखे वह लाला।
पल भर ग्राहक से फुर्सत नहीं पाये।
समय ग्राने पर प्रकट पाप हो जाये।। १।।

सुन्दर पत्नी पार्वती है नारी।
है गुरा की भण्डार कमी इक भारी।
पेट पूजा में सबसे रहे ध्रगारी।
क्या करे वह उसे लगती भूख करारी।
पति से पहले ध्रपना भोग लगाये।
समय ध्राने पर प्रकट पाप हो जाये।। २।।

इक दिन वहाँ पर पण्डित कहीं से आया।
कर कथा का वाचन उसने नाम कमाया।
कर कथा श्रवण हर श्रोता वहाँ हर्षाया।
पार्वती का मन भी अब ललचाया।
भरी सभा में पण्डित कथा सुनाये।
समय आने पर प्रकट पाप हो जाये।। ३।।

पति में ही सब तीर्थ वह बतलाये। सर्वस्व पित को मान वह सुख पाये। सती पित को खिला बाद में खाये। पहले खाये पापीष्टनी कहलाये। मन पार्वती का सुनकर के दु:ख पाये। समय ग्राने पर प्रकट पाप हो जाये।। ४।। वह घर में ष्राकर बैठी चिन्ता मांही।
मैं धमें पालूं या पेट समक्ष ना पाई।
उसी समय वहाँ नाइन चलकर ष्राई।
कहे पार्वती-तुम मुक्तको दो बतलाई।
नाइन बोली क्या बात हुई बतलाये।
समय श्राने पर प्रकट पाप हो जाये।। ५।।

पार्वती ने उसको बात बताई।
सुनकर मैं तो कथा बहुत घबराई।
बस इतनी सी बात में चिन्ता लाई।
भोली हो तुम देऊँ मैं समफाई।
मेरे पास उपाय नहीं घबराये।
समय ग्राने पर प्रकट पाप हो जाये।। ६।।

पंडित जी ने कहा रोटी नहीं खाये।
तो लड्डू पेड़े से ही काम चलाये।
सास ननंद से पूछ के भोग लगाये।
वे नहीं प्रगर तो पास देहरी के जाये।
पूछ के खालो दोष सभी टल जाये।
समय ग्राने पर प्रकट पाप हो जाये।।

सुनकर नाइन की बात वह हर्षाई। बिहन भला करने तू मेरा धाई। उठकर उसने लड्डू लिए बनाई। भूख लगी है कुछ तो मैं लूँ खाई। धाज्ञा लेने पास देहरी के धाये। समय धाने पर प्रकट पाप हो जाये। ह।

सुन रे देहरिया बन्दी, मेरे सास है ना ननंदी। तेरी ही प्राज्ञा पाऊँ, पेट भर लड्डू खाऊँ॥

प्रश्न स्वयं कर उत्तर भी वह देवे। खाले-खाले श्रपने से वह कहवे। भट उठा के लड्डू मुख में वह धर लेवे। हाथ पेट पर फिरा चैन से सोवे। पति श्राते ही भोजन गर्म बनाये। समय श्राने पर प्रकट पाप हो जाये।। ९।।

लाला बोले-नया नहीं भूख सताये। पार्वती कहे-प्रयम श्राप ही पायें। बिना श्रापके रोटी कैसे खाये? पहले खाऊँ तो पाप मुभ्ते लग जाये। तुमसी पत्नी सभी पति यहाँ पाये। समय माने पर प्रकट पाप हो जाये।। १०।।

पार्वती का क्रम यह चलता जाये।
घर एक दिवस को लाला जल्दी श्राये।
पार्वती देहरी को मंत्र सुनाये।
लेकर के श्राज्ञा श्रपने भोग लगाये।
विस्मय से लाला लीट हाट को जाये।
समय श्राने पर प्रकट पाप हो जाये। ११।

प्रगले दिन भी लाला जल्दी ग्राये।
पहले दिन सा दृश्य वहाँ वे पाये।
पार्वती ने लड्डू वहाँ बनाये।
पूछ देहरी से लपक-लपक कर खाये।
लाला को ग्राया रोष लट्ठ ले ग्राये।
समय ग्राने पर प्रकट पाप हो जाये।। १२।।

सुन-सुन रे भैया ग्राले, मेरे नहीं ससुर व साले। तेरी ग्राज्ञा मैं पाऊँ, पत्नी के लट्ठ लगाऊँ।।

हाँ-हाँ मत भाई इसमें देर लगाश्रो।
करके उत्तम काम लाभ ही पाश्रो।
जितने चाहो तुम उतने लट्ठ जमाश्रो।
मारो तब तक जब तक थक ना जाश्रो।
ऐसे मौके बार-बार नहीं श्राये।
समय श्राने पर प्रकट पाप हो जाये।। १३।।

यह सुनकर के पार्वती घबराये। लाला ने उसकी पीठ पे लट्ठ जमाये। दो लट्ठ पड़ते ही चित्त वह हो जाये। क्षमा मांग कर पाँवों में गिर जाये। प्राज्ञ प्रसादे 'मुनि सोहन' बतलाये। समय धाने पर प्रकट पाप हो जाये।। १४।।

### १३ सोना मत रे भाई

#### [ तर्ज-लावगाी ]

निश दिन ज्ञानी जग को रहे चेताई। जागृत भव में सोना मत रे भाई।।

श्रमृतपुर के श्रमृत सेन महाराया।
करे प्रजा से प्यार हृदय हरसाया।
महाराज की शरण चला जो श्राया।
सन्त गुणीजन ने वहाँ श्रादर पाया।
महारानी विमला विमल भाव मन लाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई॥ १॥

उसी नगर में विप्रदत्त इक रहते। विद्या में निष्णात सभी जन कहते। प्रशुभ कर्म से भूख गरीबी सहते। विप्राइन के निश्चित्त प्रांसू बहते। नहीं भीख में मिलती उसको पाई। जागृत भव में सोना मत रे भाई।। २।।

होकर जीवन से तंग हृदय में धारी।
इच्छा होती नगर देऊं यह छारी।
घर में धाकर कहे सुनो मम नारी।
जाऊँगा परदेश हृदय यह धारी।
जीवन की हर घड़ी बनी दु:खदाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। ३।।

यह कहकर के घर से वाहर श्राया।
श्रपशकुन देखकर मन उसका चकराया।
वापिस लौटूं मन में भाव बनाया।
फिर मन में उसके भाव श्रनोखा श्राया।
करूं परीक्षा जग की चित में लाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई॥ ४॥

त्यागी सन्त का उसने वेश बनाया।
तरु के नीचे प्रासन वहां लगाया।
दर्शन करने जो जो भी नर प्राया।
घन मेवा मिष्ठान साथ में लाया।
छू कर उनने गर्दन वहाँ हिलाई।
जागृतं भव में सोना मत रे भाई।। ५।।

सारे शहर में कीर्ति सन्त की छाई।
करने को दर्शन जनता भी पगलाई।
दर्शन करके खुशी सभी ने पाई।
देख भीड़ को लोग रहे चकराई।
बात महिपति के कानों में म्राई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।।

नृप ने मंत्री को सब बात बताई।
महासन्त को लाये महल के मांही।
मंत्री बोला उचित बात फरमाई।
त्यागी सन्त वे यहाँ ग्राने के नाहीं।
प्रथंदास ही राजमहल चित लाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। ७।।

चलकर मैं ही दर्शन करके म्राऊँ।
प्रपने संग में म्रन्तःपुर ले जऊँ।
करके दर्शन जीवन धन्य वनाऊँ।
विप्र नारी सोचे मैं पुण्य कमाऊँ।
सबकी भौति वह भी म्रा हर्लाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। प्रा।

जो भी दर्शन करे धन्य हो जाये।
पति गये परदेश हृदय में लाये।
उसी वक्त में भूप वहाँ पर प्राये।
देख सन्त की चर्या शीश नवाये।
भाग्य प्रवल जो लीने दर्शन पाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। ९।।

रतन थाल नृप श्रपने संग में लाया।
रखकर चरगों में महिपति यह दरसाया।
पावन चरगों में तुच्छ भेंट रख पाया।
किन्तु सन्त ने उसको परे हटाया।
देख सन्त का त्याग खुशी मन छाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। १०।।

सव धन के खातिर दौड़ रहे जग मांही।
सन्त धन्य है त्याग किया ले नांहीं।
हाथ जोड़ कर नृप ने प्रजं सुनाई।
क्या मेरे लिए उपदेश देवें फरमाई।
सन्त कहे तुम सुनो प्ररे नर राई।
जागृत भव में सोना मत- रे भाई।। ११।।

सुनकर नृप उपदेश महल में श्राया।
जागृत भव में सोना नहीं वताया।
वात सन्त की समभ नहीं मैं पाया।
क्या मतलव है श्रन्तर ध्यान लगाया।
रहा सोचता नींद न उसको श्राई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। १२।।

संतवेश तज वित्र पुनः घर श्राया।
नारी बोली क्या विदेश नहीं भाया।
ग्रपशकुन हो गया वित्र ने उसे वताया।
इसीलिए में वापिस घर पर श्राया।
कल श्राते तो वनती वात सुखदाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। १३।।

वह बोली इक महासंत यहाँ म्राये।
जो करले दर्णन वह दारिद्र नशाये।
ऐसे स्यागी नजर नहीं नित म्राये।
में ही या वह विप्र उसे चतलाये।
सारी घटना उसको वहाँ सुनाई
जागृत भव में सोना मा रे भाई॥ १४॥

कितनी कीमती भेंट सामने ग्राई।
जीवन भर का दु:ख जात विरलाई।
प्रजी ग्रापने ह्यान दिया क्यों नाहीं।
कहीं ना जाना पड़ता द्रव्य के ताई।
विप्र कहे श्रव सुनले ह्यान लगाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। १४।।

उस समय संत का वेश लिया तन धारी।
पयों संत होय कर भेंट करूं स्वीकारी।
धन से लगे कलंक संत को भारी।
जीवन बिगड़े पैठ उड़े यहाँ सारी।
कंचन को मिट्टी समभ संत छिटकाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। १६।।

नृप उधर रात को नींद नहीं ले पाये।
सूर्योदय होते ही सभा में प्राये।
विद्वान नगर के सार गये बुलाये।
नृप ने मन के भाव उन्हें बतलाये।
मतलब इसका दो मुक्को समकाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई॥ १७॥

जागृत भव में सोना क्या समभाये।
सब बोले हमको श्रयं न इसका श्राये।
उसी समय में विप्र वहाँ श्रा जाये।
बोला नर भव जागृत भव कहलाये।
उत्तम भव यह सभी पंथ रहे गाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। १८।।

प्रथं समभ कर नृप मन में हर्पाया। खूब द्रव्य दे विप्र को गेह पहुँचाया। प्रव तक मैंने निज को रखा सुलाया। करूं प्रात्म कल्यागा हृदय में भाया। राजकाज दूं सुत को में संभलाई। जागृत भव में सोना मत रे भाई॥ १९॥ वुला पुत्र को राज्य दिया संभलाई।
भजन करे एकान्त स्थान में जाई।
नरभव को मैं लेऊँ सफल बनाई।
मोह माया को दी उसने छिटकाई।
यूं ही कितनी उमर यहाँ गंवाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। २०।।

प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि' बताये।
भव्य जीव हो सदा ध्यान में लाये।
धर्म ध्यान कर जीवन सफल बनाये।
प्रपना ध्रात्मा ऊँचा नित्य उठाये।
नित देव गुरु व धर्म करे सहाई।
जागृत भव में सोना मत रे भाई।। २१।।





## १४ अविद्या

महाराज भोज मन माही ऐसा लाये। है प्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये।।

सरस्वती का पुत्र भोज महाराया।
धारा नगरी में उनने नियम बनाया।
हर प्रनपढ़ को जाये प्राज पढ़ाया।
कवियों को नगरी में जाय बसाया।
विद्या दान में नृप धन को लगवाये।
है प्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये।। १।।

विंप्रोऽिप यो भवेन्मूर्खं सपुराद् बहिरस्तुमे । कुम्भकारोऽिपयो विद्वान सतिष्ठतु पुरे मम ।।

पण्डित लक्ष्मीधर चला नगर में फ्राया।
राजा भोज को ग्रपना ज्ञान बताया।
फिर बोला-ले परिवार अरण में ग्राया।
मंत्री को नृप ने ग्रपने पास बुलाया।
उत्तम घर दे इनको ग्राप बसायें।
है प्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये।। २।।

स्वयं मंत्री ने जाकर खोज कराई।
नहीं नगर में मूरख दिया दिखाई।
सेवक ने कान में भाकर बात वताई।
मंत्री वोला-दो उसको ग्राप हटाई।
भादेश भाष जाकर के श्रभी सुनाये।
है श्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये।। ३।।

जुलाहा बस्ती में चल सेवक श्राया।
एक जुलाहे को श्रादेश थमाया।
लख मंत्री का श्रादेश वह घवराया।
घर से सीधा राजमहल में श्राया।
राजा भोज को श्रपनी बात बताये।
है श्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये।। ४।।

मैं निर्धनता के कारण पढ़ नहीं पाया।
वस्त्र बनाने में ही वक्त गुमाया।
कविता करना प्रधिक नहीं है प्राया।
सत्संगति से काव्य भाव मन प्राया।
महामंत्री मुभको प्रज्ञ बताय।
है प्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये। ५।।

काव्यं करोमि नहीं चारु तरं करोमि, यत्नात्करोमि यदि चारु तरं करोमि। भूपाल मोलि मापि मण्डित पाद पीठः हे साहसाङ्क कवयामि वयामी यामि।।

दीन हीन मानव के दुःख को टाले।
भुकते भूपों के मस्तक चरणों वाले।
कवियों को भ्रपने हृदय लगाने वाले।
साक्षरता का नाद गूंजाने वाले।
मुभसे सुन्दर एलोक नहीं वन पाये।
है श्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये।। ६।।

सुन्दरता मेरे भावों में नहीं श्राये।
स्या करना हैं श्राप ही मुक्ते बतायें।
कविता करे या कपड़ा यहाँ बनाये।
श्राप कहें तो नगर त्याग कर जाये।
भोजराज सुन श्लोक खुशी मन लायें।
है धविद्या कलंक यहाँ मिट जाये। ७॥

सुन्दर तेरा काव्य मेरे मन भाया।
मंत्री को प्रपना निर्णय त्वरित सुनाया।
पुरस्कार का हक इसने हैं पाया।
हर प्रक्षर पर लक्ष रुपया दिलाया।
नगर त्याग कर प्राप नहीं प्रब जाये।
है प्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये।। ह।।

चला जुलाहा हिषित घर पर प्राये।
मंत्री को कोई मूखें नहीं मिल पाये।
प्रनपढ़ कोई नजर नहीं जब प्राये।
प्रासाद नया पण्डित के लिए बनाये।
प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि' दरसाये।
है प्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये।। ९।।

#### श्लोक .

प्रद्यधारा सदाधारा सदा लम्बा सरस्वती, पण्डिता मण्डिता सर्वे भोजराजे महिस्थिते। प्रद्यधारा निराधारा निरालम्बासरस्वती, पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराज दिवंगते।।

## १५ असली और नकली

#### [ तर्ज—लावणी ]

श्रमली नकली का भेद नहीं पहचाने। वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने।।

> श्रज्ञान श्रवस्था जव तक है घट मांही। तब तक जँचती उसके दिल में नांहीं। कई तरह से दे उसकी समभाई। फिर भी मन में जमे एक भी नाहीं। श्रसली की निंदा करके श्रानन्द जाने। वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने।। १।।

पुर वसन्त में जौहरी धन्ना नामी।
वह करे वहुत व्यापार नहीं है खामी।
प्रमुख जौहरी का पद लिया है पामी।
नम्न-विचक्षण इज्जत है गुण धामी।
प्रच्छा चलता काम लोग भी माने।
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने।। २।।

करता कर से दान सदा दिल धर कर।

कर फैलाते निर्धन नित आ आ कर।

समय समय पर दीन दुःखी को लखकर।

गुप्तदान भी करे सदा हर्पाकर।

धन से उसके भरे हुए तहखाने।

वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने।। ३।।

एक दियस जीहरी के मन में शाई।
मैं मोती विकय करं शहर ले जाई।
स्वर्ण मंजूषा धरी धैले के मांही।
चला प्रसप्त वह पहुँचा यन में जाही।
तेड गर्मी से लग गई प्यास सनाने।
बहाँ तक नकर्नी को जियत हृदय से माने।। ४।।

कूप देखकर उसका मन हर्षाया।
दूर थैली धर जल के हाथ लगाया।
पीकर पानी उसने पाँव बढ़ाया।
दूर जाने पर ध्यान थैली का प्राया।
भूल हो गई नयों मुक्त से प्रनजाने।
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने।। ५।।

पीछे से किश्ती एक वहाँ पर ग्राई।

थेली में मंजूषा देख वह हर्षाई।
हाथ डालकर मंजूषा बाहर लाई।
खोल उसे वह मंद मंद मुस्काई।
कच्ची गूंजा के भरे हुए हैं दाने।
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने।। ६।।

जैसी मिली वैसी ही लेकर स्राया।
कच्ची पक्की का ध्यान नहीं रख पाया।
पक्की गूंजे बहुत समक्त नहीं पाया।
इतने में चलकर सेठ वहाँ फिर स्राया।
पक्की चिरमी को स्राप नहीं पहचाने।
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने।। ७।।

ऐसे गूंजे क्यों तुम फिरो उठाये।

पक्के चाहो तो साथ मेरे ग्रा जायें।

जितने चाहे गूंजे ग्राप ले जायें।

पौधे उनके बहुत चलो दिखलायें।

भरो गूंजों से ग्रपने सभी खजाने।

वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने।। प्रा।

सुनकर उसकी वात जौहरी मुस्काया।
ये मोती है उसको वहाँ वताया।
लाखों की कीमत उनको समभाया।
कुछ भी कीराती को न समभ में म्राया।
लेकर थैली जौहरी लगा है जाने।
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने।। ९।।

नहीं श्राये ये काम कहूं मैं सच्ची।
सभी चिरमिया थैली में हैं कच्ची।
समभो मेरी बात नहीं मैं बच्ची।
प्ररे सेठ ले जाश्रो प्रच्छी श्रच्छी।
भोला सेठ नहीं पकी हुई पहचाने।
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने।। १०।।

भोली कीराती मुक्तको भेद वतावे।
वया प्रसली है, इसे कौन समकावे।
एक श्लोक में ज्ञानी जन बतलावे।
ग्रसली को जाने वही सुखी बन जावे।
गूंजे श्रसली के नहीं जहाँ तक गाने।
वहां तक नकली को उचित हृदय से माने।। ११।।

#### एलोक

न वेत्ति यो यस्य गुरा प्रकणं सन्त सदा निन्दति नाति चित्रम्। यथा कीराती करी कुंभ जातां मुक्तां परित्यज्य विभित्त गुंजाम।।

प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि' सुनावे।
गुरा नहीं जाने वे ही प्रवगुरा गावे।
प्रसली मुक्ता भीलनी है फिकवावे।
पके गूंजा में मन उसका भरमावे।
सच्चा जौहरी ध्रसली नकली जाने।
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने।। १२॥



### १६ सपना है संसार

संसार स्वप्न वत समक प्ररे भव प्राणी। क्यों इसमें फँसकर खोता है जिन्दगानी।।

एक नगर में श्रोष्ठी शान्ति महादानी।
समभे धर्म का मर्म कहे सब ज्ञानी।
कहते उसको लोग कर्ण सा दानी।
लक्ष्मी का ले रहा लाभ सदा लासानी।
उसकी बोली लगती सबको सुहानी।
क्यों इसमें फंसकर खोता है जिन्दगानी।। १।।

घर में सुन्दर पत्नी पतिव्रत धारी।
करे नित्य शुभ काम बनी व्यवहारी।
घर प्राये का मान रखे गुराधारी।
कहे नगर के लोग धन्य वह नारी।
धर्म घ्यान में रहे सदा प्रगवानी।
क्यों इसमें फँसकर खोता है जिन्दगानी।। २।।

चले बहुत व्यापार सेठ हर्षाये।

तित बड़े-बड़े व्यापारी ग्राये जाये।
स्वागत में श्रेष्ठी पलकें रहे बिछाये।

तिर्धन भी सम्मान वहाँ ग्रा पाये।

सब देख स्नेह व्यवहार करें हैरानी।

क्यों इसमें फँसकर खोता है जिन्दगानी।। ३।।

प्रमर नाम का सुत उसने है पाया।
मन उसने पढ़ने से सदा चुराया।
देख पुत्र को सेठ हृदय दु:ख पाया।
इसी चिन्ता में वृद्ध जल्दी हो प्राया।
निशदिन चिन्ता करे वहाँ सेठानी।
क्यों इसमें फँसकर खोता है जिन्दगानी।। ४।।

धर्म ध्यान में श्रेष्ठी समय विताये।

शुभ योग सभी नहीं पुण्य विना मिल पाये।

किसी वात की कमी नजर नहीं श्राये।

देवे जब भी पुत्र नयन भर जाये।

माता सोचे कव देखूं बहुरानी।

क्यों इसमें फँसकर खोता है जिन्दगानी।। १।।

यों दिवस बीतते समय बीत है जाये।
तात मात दोनों ही रह नहीं पाये।
ग्रमर ग्रपना व्यापार समभ नहीं पाये।
सम्पत्ति सारी लोग हड़प ही जाये।
कुछ वर्षों में बदली सभी व हानी।
क्यों इसमें फँसकर खोता है जिन्दगानी।। ६।।

सगे सम्बन्धी आँखें लगे चुराने। कल के श्रपने श्राज नहीं पहचाने। दीन दशा में दिन वह लगा विताने। जिसने खाया नमक नहीं वे जाने। श्रव दुनियां उसको लगती नहीं सुहानी। क्यों इसमें फँसकर खोता है जिन्दगानी।। ७ ।।

कौन जाने, कव समय कैसा थ्रा जाये। वनते विगड़ते देर नहीं लग पाये। नहीं स्वयं पर मनुज कभी इतराये। खड़ी फसल पर कब थ्रोले गिर जाये। धन यौवन पर गर्व करे थ्रज्ञानी। क्यों इसमें फेंसकर खोता है जिन्दगानी।। पा

जेष्ठ माह में गर्मी बहुत सताये।
कूप किनारे ग्रमर जाके सो जावे।
निद्रा में उसको स्वप्न एक यह ग्राये।
शादी करके नारी घर में लाये।
सपने में ही पीया कूप का पानी।
क्यों इसमें फंसकर खोता है जिन्दगानी।। ९ ।।

मित्रों से उसने मन की बात बताई। निधंन घर की जहकी वहू बनाई। रोनक घर में देने लगी दिखाई। कुछ ही दिनों में पुत्र निया है पाई। मिलने की भाषे मुत के नाना-नानी। क्यों इसमें जैनकर खोता है जिन्दगानी॥ १०॥ यह सब सपने में ही होता जाता।
सपने में ही ध्रमर रहा हर्षाता।
सुत के संग में सोया खाट पर पाता।
सपने में ही सुत के लाड लड़ाता।
थोड़ा खिसको बोली है बहुरानी।
क्यों फँसकर इसमें खोता है जिन्दगानो।। ११।।

यह सुन के खिसक श्रमर श्रव जाये।

गिरा कूप में धम्म चोट वह खाये।

लगी उपल की चोट माथे में श्राये।

नहीं था गहरा कूप श्रतः बच जाये।

इसीलिए तो कहते जग में ज्ञानी।

क्यों फँसकर इसमें खोता है जिन्दगानी।। १२।।

स्वप्ना केरी सुन्दरी ले नाखे ख्रन्ध कूप। प्रभु जाने हो कौन गत, जो सेवे मद रूप।।

पानी में गिरकर श्रव तो वह पछताये। सपने की नारी कूप मांही गिरवाये। सच्ची होती तो दशा बिगड़ ही जाये। नहीं भूलकर गृहस्थी श्रव तो बसाये। मुभे निकाले कूप से कोई ज्ञानी। क्यों फंसकर इसमें खोता है जिन्दगानी।। १३।।

सुनकर के भ्रावाज कई जन भ्राये।
गिर गये कैंसे हमको जरा बताये।
सपना देखा संभल नहीं हम पाये।
भ्रव तो गुरु ही हमको राह दिखाये।
प्राज्ञ प्रसादे राह 'सोहन' ने जानी।
क्यों फँसकर इसमें खोता है जिन्दगानी।। १४।।

स्पष्न सरीखी दुनियां इसको जानो।
जग को देखो निज को तुम पहचानो।
प्रपना कोई नहीं जगत में मानो।
मत गिरो पंक में जागो रे पुण्यवानो।
जान वूभ जो फँसे करे नादानी।
क्यों फँसकर इसमें खोता है जिन्दगानी।। १५।।



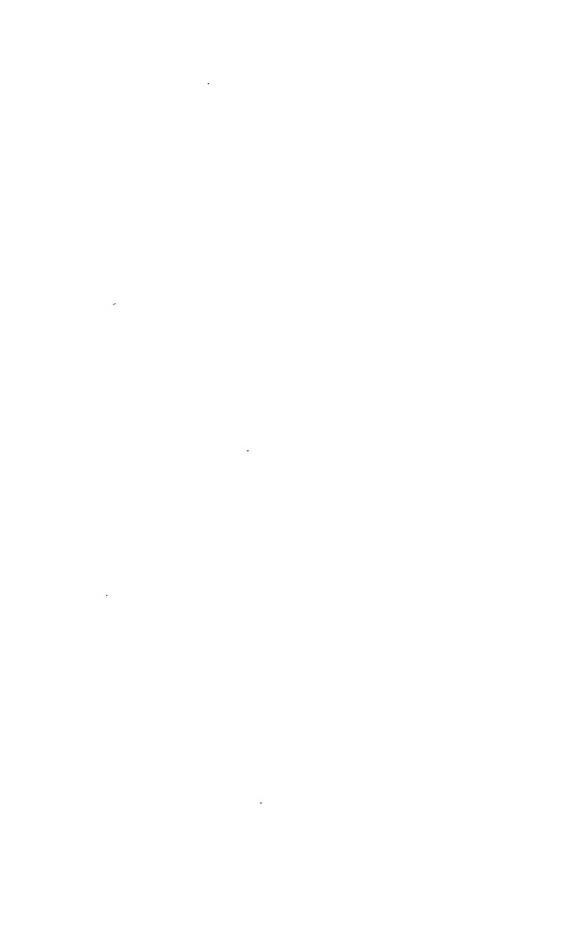